# आधुनिक कवि



रामकुमार बर्मा

### Gopal Book Depot

THE INDIAN PRESS LTD. ALLAHABAO Tripoliya Bazar JAIPUR

२००३

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

्र प्रकाशक '- हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

> 0152,1 H47, 3 3257/2

द्वितीय संस्करण : मूल्य २॥)

केशवप्रसाद खत्री, इलाहावाद व्लाक वक्से लि०, इलाहावाद

#### प्रकाश्क का वक्तव्य

बुंदेलखड में श्रोरछा राज्य प्राचीन काल से हिन्दी सिहिन्स श्रीर किवरों का सम्मान करता श्राया है। इस क्रम को वर्तमान निर्धा स्वाई महेन्द्र सर वीरिंग्छ जो देव ने श्रन्तु एए रक्खा है श्रीर संवर्त श्रह् वि० से प्रतिवर्ष किसी हिन्दी किव के सम्मानार्थ २०००) का पुरस्कार देते श्रा रहे हैं। सवत् १६६४ में प्रतियोगिता के लिए श्राये हुए प्रन्थों में से कोई रचना पुरस्कार योग्य नहीं समझी गई श्रीर इस कारण पुरस्कार प्रवन्धकर्शों समिति श्री वीरेन्द्र-केशव-साहित्य-परिषद् ने इस निधि में से १०००) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग को देव पुरस्कार ग्रंथावली के नाम से एक पुस्तक-माला प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया। इम दान के लिये सम्मेलन श्रीमान श्रीरछा-नरेश तथा पुरस्कार प्रवन्धकर्शी समिति का कृतज्ञ है।

'सम्मेलन की साहित्य समिति ने यह निश्चय किया है कि इस ग्रंथावली में श्राधुनिक काल के प्रतिनिधि कवियों के काञ्य-संग्रह प्रकाशित किए जायँ। इस माला की विशेषता यह होगी कि प्रत्येक किव स्वयं श्रपनी किवताश्रों का चयन करेगा श्रीर स्वय ही श्रपनी किवता का हिष्टकोग पाठकों के सामने उपस्थित करेगा। प्रत्येक सग्रह के साथ किव की इस्तिलिप का नमूना श्रीर उसकी प्रतिकृति का पेंसिल-स्केच भी रहेगा। इस प्रकार, श्राशा है, यह सग्रह श्रद्धितीय सिद्ध होगा श्रीर समस्त हिन्दी-प्रेमी जनता को राष्ट्रभाषा की नवीन काव्य-रचना की प्रगति को समक्तने श्रीर श्रध्ययन करने में सुविधा प्राप्त होगी।

प्रस्तुत सम्रह इस माला का तृतीय पुष्प है। श्री रामकुमार जी वर्मा का हिन्दी के श्राधुनिक कवियों में श्रेष्ठ स्थान है। रहस्यवाद के गिने-चुने कवियों में उनकी गिनती है। श्रोरछा-नरेश द्वारा प्रदत्त २०००) का 'देव पुरस्कार' भी उन्हें प्राप्त हो चुका है। हमें विश्वास है कि पाठकों को इस संग्रह द्वारा किव के काव्य का व्यक्तित्व श्रीर मर्म सममने में विशेष सहायता मिलेगी।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

विनीत

प्रयाग

साहित्य-मंत्री





<sub>ईस्तिलिपि</sub>

प्रियः, तुष् भूले में क्या गार्जे ? जिस स्वादे में तुष बसे उसे,

लग में मण मण में न्या वित्रा हैं ?

१ त्वरं के अत्याधन हार से,

अस्मिलावाह । मेमल न नामे ।

उक्ष्वासी के लायु लायु पच पर,

سجمه و معد عدلم ا

、治气活作了一个时,江河

कैसे तमको पार जालाई ? फिमड़ें

निभी- मिराम भी क्ष्म पहिट हुं,

तिशह वह गर्ड इबं तारे,

अत्यानिक में उत् देव करे,

हम-तारे थे मर्भे म हारे!

हिंद भी उस आयरि में मेंसे.

ें रेंग निर्दे में उस गरत हैंग्रे

प्रिय, द्वम भूते भें भण आहे ?

ं गर् १६३६

- 21m3misani



#### मेरा दृष्टिकोग

में अपनी किवताओं का सकलन आपके सामने रख रहा हूँ। इन किवताओं में मेरे जीवन की अभिन्यक्ति है और समय समय पर ये किवताएँ लिख कर मैने सतोष की साँस ली है। अपने नवयुवक जीवन से लेकर आज तक मैंने जो किवताएँ लिखी हैं वे उन च्याों की रेखाएँ हैं जिनमें मैंने जीवन की गित अनुभव की है—ऐसे जीवन की जो अत्यन्त पवित्र च्या से उत्पन्न हुआ है। मैंने किवता को एक अत्यन्त पवित्र अनुभूति के रूप में समका है। इसीलिए मैंने किसी हलके च्या में किवता नहीं लिखी। अपने कान्य-जीवन के प्रभात में तो में स्तान कर किवता लिखने वैठता था, आज जब में किवता लिखने वैठता हूँ तो जैसे पूजा की पवित्रता मेरी लेखनी की नोंक पर आ वैठती है। सभवतः यही कारण है कि मैं भौतिक शंगार की कोई किवता नहीं लिख सका या जीवन की उन बातों पर प्रकाश नहीं हाल सका जो पार्थन जीवन के कोड में अपनी दैनिक गित से घटित होती रहती हैं।

उल्लास की प्रथम किवता उस समय लिखी गई होगी जब किसी सुकुमार शिशु को सुलाने के लिए ममतामयी जननी ने वात्सल्य से आई । स्वर छेडा होगा और प्रथम छन्द की गति पालने के मूलने में उत्पन्न! हुई होगी। करुणा की प्रथम किवता उस समय बनी होगी जब बादल में अपनी प्रियतमा की मूर्ति देख कर किसी प्रेमी ने उसे पकड़ने की चेष्टा की होगी और बादल दूसरें ही च्या अन्तरिच के किसी कोने में दुबक गया होगा। किवता मानव जीवन के अन्तराल से उसी प्रकार निकत्ती होगी जैसे लज्जा से अरिणमा। जीवन से अलग हरी हुई विवता साहत्य की सबसे बडी निर्लिज्जता है। जीवन के रङ्गीन और वास्तिवक स्वप्नों के निर्माण में किवता की प्रेरणा है और जब इन सजीव स्वप्नों से रहित होकर किवता

त्रपना प्रदर्शन करती है तब वह ऐसी अप्सराहो जाती है जिसके पास केवल रूप ही रूप है, हृदय का उष्ण स्पन्दन नहीं। उसने अपने अस्ति-त्व को केवल रूप में ही लीन कर दिया है। प्रभातकाल की भाँति उसके पास केवल कठ का कलरव है जो दो घंटों में समाप्त हो जाता है। रेशम के कीड़े की भाँति उसने अपने उत्तर कोमलता का ताना बाना गूँथ रक्खा है। वह उसे काट कर नहीं निकल सकती, वह उस कीड़े से भी हीन है। साहित्य के शव पर बैठ कर कला का यह कापालिकत्व किसी कपाल कुएडला को वश में नहीं रख सकता।

मनुष्य के हृदय का साम्राज्य कितना व्यापक है। ससार में फैले हुए किसी भी राष्ट्र से ऋधिक इसकी परिधि है। किन्तु इस साम्राज्य की सीमा छूने का प्रयत्न भी हमारे विज्ञान का भौतिकवाद नहीं करना चाहता। वह श्रपने जडवाद में पूर्ण रूप से सन्तुष्ट है। यों उसने हमें जीवन की श्रनेक सुविधाएँ दो हैं किन्त क्या उससे हमागे ग्रात्मा में जारति ग्रा सकी है ? इन्द्रियों के विषय उसके द्वारा हमें सहज ही प्राप्त हो गए हैं किन्तु क्या वासना ग्रों की पूर्ति ही जीवन का चरम उद्देश्य है ? हमारी इच्छा ग्रों की अग्री वेल को ऊपर चढने वा सहारा उनके द्वारा अवश्य मिला है किन्त इससे हमें मादकता के अतिरिक्त और क्या मिला ? हमने इसकी शक्ति से सासारिक ग्रानन्द के निर्जीव शव को गोद में उठा लिया है, उसके प्राण की उपेदा की है। मिटी के ढेले पर ही हम रीक गए हैं, उसके अन्तर्गत उद्गीन फूत के बीज पर नहीं । स्पर्श का चरमोत्कर्ष हमारे लिए प्रेम का प्रमागा-पत्र वन गया है। हम ऋपने स्वार्थ की रोटी खाकर बीमार होने की सीमा तक पहुँच गए हैं ऋौर ऋपनी - ऋोषधि में भी वही रोटी चाहते हैं। यह विज्ञान हमारे समस्त सुखों का कोषाध्यक्त होना चाहता है: जीवन की इकाई में त्र्राडंवरों के शुन्य जोड़ कर वह सहस्रों का गुमान करना चाहता है। वह इतना दृष्ट है कि ससार को निगाइने के लिए ही बार बार बनाता है। उसकी अपि से विनाश की अपि जल सकती है किन्तु वह ग्राश्चर्य का प्रकाश वन कर हमें स्राकर्षक किरणों से लुभाता है। स्रपने

रेखाचित्रों में उसने ब्रह्म के लिए कोई चिह्न भी नहीं बनाया | केबले कि लग्नाई चौड़ाई त्रीर मोटाई में वह त्रात्मा को नापना चाहना है | वह प्रें स्थाही का धव्ना है जिसके नीचे त्रात्मा को रेखा छिप गई है ।

त्रावश्यकता इस बात की है कि हमारा बुद्धिवाद सृष्टि के करण करण में व्याप्त स्नेह श्रीर पारहारिक हित की भावना खोजे। वह श्रपनी हँसी के हाथों से जीवन का द्वार खोलना सीखे। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि मनुष्य मनुष्यत्व को भूल कर देवता होने की चेष्टा में राज्य बनने जा रहा है। कुसी पर बैठ कर वह चपरासी को भूल गया है, मोटर पर चढ कर उसे राहगीरों से घृणा हो गई है, थियेटरों में जाकर वह श्रन्धे गायक को भूल गया है। वह हँसता है लेकिन श्रपनी हँसी को नहीं समम सकता। उसने श्रपनी हँसी में यह भी नहीं खोजा कि यह किसने गुदगुदाया है। श्राज का मनुष्य बुद्धिवाद की कसीटी पर स्नेह के फूल को कस कर परखना चाहता है। वह श्रपनी इन्द्रियों से श्रात्मा में चेतनता लाना चाहता है। किसी ने राख से भी कभी दीपक जलाया है !

श्ररव में एक जादूगर था। वह श्रफरीका के जलते हुए मरस्थल की जमीन से कान लगा कर बगदाद के फर्श पर चलने वाले प्रत्येक बच्चे के पैरों की ध्वनि पहिचान जाता था श्रीर शैतान लड़कों के नाम गिनता जाता था। वह कहता था उसमें यह इंश्वर-प्रदत शक्ति थी। कुवियों में भी यही शक्ति है। यदि वे मौतिकवार की जलता हुई जमीन पर कान लगा कर हृदय की सर्ल श्रीर सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनना चाहें, तो सुन सकते हैं। उन्हें जीवन की कूर प्रवृत्तियों से मनुष्यत्व का सन्देश निकाल कर घोपित करना है। उनके ऊपर एक उत्तरदायित्व है श्रीर इस बुद्धिवाद के सुग में तो यह उत्तरदायित्व श्रीर भी बढ़ गया है।

्रश्रात्मा की गूढ ग्रौर छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना के श्रालोक से प्रकाशित हो उठना हो 'कविता' है। जिस समय श्रात्मा का व्यापक सौन्दर्य निखर उठता है उस समय किन ग्रुपने में सीमित रहते हुए भी श्रमीम हो जाता है। उस समय च्राण च्राण में 'मै' श्रोर 'सब' में विवर्यय

होता है । "में" चिरन्तन भावनात्रों में 'सब' का रूप धारण करता है त्रीर भावना के किसी विशेष दृष्टि-विन्दु में 'सब' 'में' में त्राकर सकुचित हो जाता है। तब व्यक्तिगत भावनाएँ विश्व की समस्त गित में त्रबाध रूप से बहती हैं त्रीर समस्त सृष्टि का सगीत एक करण के कंपन में स्पन्दित होने लगता है। जिस दैवी च्रण में किव त्रपने को इस त्रसीम प्रकृति में विलीन कर देता है उस समय सृष्टि के समस्त रहस्य उसकी वाणी में फूट निकलते हैं। वह त्रपनी भावनात्रों के भीतर किसी प्रजापति को देखता है जो च्रण च्रण में ससार का निर्माण श्रीर विनाश करता है। रूप त्रीर ध्वनियाँ साकार त्रीर निराकार होती हैं, दृश्य ग्रीर त्रवृद्ध उसे त्रपने संगीत से ग्रोतप्रोत कर देते हैं। समस्त जगत हृत्य में गतिशीलता भर कर तिरोहित हो जाता है, उसी गतिशीलता का नाम 'कविता' है।

यह गितशीलता ध्विन श्रौर छन्ट में प्रकट होती है। प्रकृति के समस्त रहस्यों को ग्रपनी पटावली में केन्द्रीभूत कर किव स्वय खष्टा के रूप में हो जाता है। वह संसार को उसके वास्तिविक स्वरूप का सन्देश देता है। संसार को ग्राश्चर्य होता है ग्रपने ही उस महान् सोन्दर्य पर जो उसमें इतने काल से छिपा हुग्रा था। ग्रत. इस छिपे हुए सोन्टर्य को किवता में स्वय् कर देना ही किव का महान् धर्म है। किव साधारण मनुष्य से भिन्न होता है। वह जानता है कि किस प्रकार वह ग्रपने को प्रकृति की गितिशीलता में लीन कर दे ग्रौर उसके सहारे वह उसके कोने कोने से परिचित होकर उन तथ्यों को प्रकाशित करे जिनसे जीवन बना हुग्रा है— जिनसे सौन्दर्य में ग्रानन्द की सृष्टि हुई है। सौन्दर्य में इस ग्रानन्द का प्रादुर्भाव करना ही किवता का चरम ग्रादर्श है।

त्रानन्द का प्रादुर्भाव करने के लिए किव किस प्रकार सौन्दर्थ में प्रवेश करता है ? किव की अनुभूति भावना के किसी केन्द्र-विन्दु पर जाकर तीक्ष्ण बन जाती है जिससे वह रहस्य के भीतर घॅस सके। जब तक किव अपनी भावना में केन्द्र-विन्दु स्थापित नहीं करेगा, वह किसी सौन्दर्थ का उद्घाटन नहीं कर सकता। एक कील को ही लीजिए। वह अपनी समस्त

शक्ति अपनी नोंक में इस प्रकार एकतित कर लेती है कि शोबी से ही गित पाने पर वह किसी पदार्थ में घॅस जाती है। दूसरी और लोहे की मोटी छड़ अपनी शक्ति को किसी केन्द्र-विन्दु पर न रख सकने के कारण ही मोटी और ठठ पड़ी रहती है। वह ठोकने पर भी किसी चीज में प्रवेश नहीं पा सकती। कवि अपनी भावनाओं का केन्द्र-विन्दु अत्यन्त स्हम बना लेसा है और सरलता से प्रकृति के सौन्दर्य में प्रवेश पार लेता है। वहाँ जाकर वह प्रकृति की सौन्दर्यशाला से वे रत्न उठा लाता है जो संसार के ऊपरी घरातल पर चलने वालों को स्वान में भी प्राप्त नहीं हो सकते।

जन हम ग्रपने दैनिक जीवन के मुख टुख को इस सौन्दर्य में तिरो-हित कर लेते हैं तो हमें उस ग्रानन्ट के दर्शन होते हैं जिसमें कली फूल में परिगात होती है श्रीर फूल श्रपना विकास फल में करता है। हम उस -विश्व-ग्रानन्द के समीप पहुँच जाते हैं जिसमें काले वादल से विद्युत् चमक उठती है ग्रीर जल नदियों के सहारे महासागर में पहुंच कर ग्रपनी सीमा से मुक्ति पा जाता है। साधारण मनुष्य ग्रपनी दिशा भूल कर -- पथ-भ्रष्ट होकर ग्रापने ही मनोविज्ञान में दुःख की सृष्टि करता है। यदि वह एक चगा भर के लिए मीन हो जाय ग्रीर ग्रपनी ग्रन्तरात्मा की पुकार सुन सके तो उसे ज्ञात होगा कि उसका मुख उसके कार्य-कलाप में नहीं है, उसका सुख है अपने 'श्रह' को भूल जाने मे — अपने को असीम बनाने मे। इसीलिए तो बीद्धमत में 'शून्यवाद' का महत्त्व है। धमेकाय की श्रनुभूति में मनुष्य की चेतना इस प्रकार श्रवस्थाहीन हो जाय कि उसका किसी से ग्रीर किसी का उससे कोई स्पर्श न रह जाय। वह एक सात्र 'शून्य' हो मर्वत्र सचरित हो सके । इस 'शून्यवाद' में ही वास्तविक त्रानुन्द है, उसी में क्लेश से मुक्ति है। फिर जिस प्रकार तलवार के प्रहार से जल नहीं कर सकता उसी प्रकार संसार की कोई भी विषम परिस्थित उसके श्रानन्द के प्रवाह को नहीं काट सकती। परिस्थित यह है कि श्रपनी ही सीमा में घिरा हुग्रा व्यक्ति ग्रयने ही 'ग्राहं' की प्रतिष्विन पाकर भयभीत हो उठता है श्रोर वह दुःख का श्रनुमव करने लगता है। यदि वह श्रपनी

परिधि तोड़ कर शून्य हो जाय—मुक्त त्राकाश हो जाय—तो उसकी ध्वान निकल कर त्रासीम में गतिशील हो जाय त्रीर वह समध्टि में ही निर्विकार होकर सचग्ण करने लगे। यही भावना रहस्यवाद का प्रवेश-द्वार है।

रहस्यवाद ग्रात्मा में विश्वात्मा की ग्रानुभृति है। उसमे विश्वात्मा का मौन श्रास्वादन है। प्रेम के श्राधार पर वह श्रात्मा श्रीर विश्वात्मा में ऐवय स्थापित करता है। मैं 'ऐक्य' ही कहता हूं 'एकीकरण' नहीं। एकी-करणे की भावना अद्वैतवाद में है और ऐक्य की भावना रहस्यवाद मे। श्रद्वैतवाद श्रौर रहस्यवाद में कुछ भिन्नता है। श्रद्वैतवाद में मिलाप की भावना का ज्ञान भी नहीं रहता, रहस्यवाद में यह मिलाप एक उल्लास की तरग बन कर श्रात्मा में जाएत रहता है। जब एक जल-विन्द श्रनन्त, जलराशि में मिल कर ग्रपना व्यक्तित्व खो देता है तब उसे ग्रपने ग्रस्तित्व का ज्ञान भी नही रहता। वह भावना श्रद्धैतवाद की है। लेकिन रहस्य-वाद में श्रस्तित्व का पूर्ण विनाश नहीं होने पाता। मिलाप की भावना रहते हुए भी व्यक्तित्व की यह सूक्ष्म जागृति रहती है कि भूमें मिल रहा हूँ।" श्रात्मा विश्वात्मा से मिल कर भी यह कह सकती है कि ''मै श्रपने लाल की लाली जहाँ देखती हूँ वही पाती हूँ। जब मै उस लाली को निकट से देखने जाती हूँ तो मै भी लाल हो जाती हूँ।" यहाँ मैं श्रौर लाल मे एकता होते हुए भी दोनों का श्रस्तित्व शान श्रलग श्रलग है। व्यक्तित्व का श्रभिज्ञान रहते हुए इस मिलाप की स्रानन्दानुभूति ही रहस्य-वाद की श्रिभिव्यक्ति है। श्वेताश्वतर उपनिषद् में 'दो पांचयों' का रूपक देकर श्रात्मा श्रौर ब्रह्म की श्रलग सत्ता निरूपित की गई है।

जलालुद्दीन रूमी ने भी त्राग त्रीर तपे हुए लोहे के लाल गोले के रूपक से रहस्यवाद की भावना स्पष्ट की है। जब लोहे का गोला त्राग से

<sup>े</sup>द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । तयोरन्य पिष्पत्त स्वाद्वस्यनश्नज्ञन्योऽभिचाकशीति ॥ ६ ॥ ( स्वेताश्वतर उपनिषद् ४–६–७ )

लाल हो जाता है तब उसमें भी श्राग का गुण श्रा जाता है, वह किसी को भी जला सकता है किन्तु श्राग से लाल हो जाने पर भी वह लोहे का गोला तो रहता ही है। उसे हम श्राग भी कह सकते हैं श्रीर नहीं भी कह सकते क्योंकि श्रन्ततः वह श्राग के श्रतिरिक्त लोहे का गोला भी है। श्रतः वह श्राग है भी श्रीर नहीं भी है। इसी प्रकार श्रात्मा ब्रह्म के गुणा से श्रोतप्रोत हो जाने पर ब्रह्म है भी श्रीर नहीं भी है। इसमें 'व्यक्ति' का विनाश न होकर उसका विकास है। गुणा का लोप न होकर ऐक्य है।

इस प्रकार रहस्यवाद में जीवात्मा की स्थित एक विरोधात्मक भावना उत्पन्न करती है। जब साधक के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति, होती है तो वह ब्रह्म में लीन तो अवश्य हो जाता है लेकिन लीन होने की भावना को भी जानता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में मोमवत्ती। यद्यपि मोमवत्ती सूर्य के प्रकाश में लीन तो हो जाती है तथापि उसका अस्तित्व भी है क्योंकि वह जलती जो है। वह सूर्य के प्रकाश में नहीं भी है और है भी। यही रहस्यवाद की भावना है। साधिका आत्मा ब्रह्म की लाली में मिल कर भी कहती है लो, में भी लाल हो गई।

इस प्रकार रहस्यवाद ब्रह्म की महान् श्रनुभृति में भी व्यक्तित्व की भावना सुरिच्चत रखता है। रहस्यवाद से यह भी निश्चत हो जाता है कि ब्रह्म की शक्ति श्रिपिति होकर साधक की शक्ति से उच्चतर है। वह श्रम्तव्यीपी होते हुए भी सर्वोपिर है। श्रम्तव्यीपी इस रूप में कि वह ससार के क्या क्या में वर्तमान है। क्याों में व्याप्त इसी ब्रह्म को साधक खोज कर पहिचान लेता है। श्रीर सर्वोपिर इस रूप में कि साधक के द्वारा हृदयगम हो जाने पर भी ब्रह्म की सत्ता श्रेष्टतर रहती है। जिस प्रकार बहुरंगी पच्ची जल में सौ वार हून कर भी श्रपने पखों का रंग नहीं खोता, उसी भाँति सर्वोपिर ब्रह्म ससार में श्रमेक बार प्रवेश कर भी श्रपनी उच्चता

<sup>े</sup>नव प्रभा लेकर चला हूँ, पर जलन के साथ हूँ मैं। ( मेरी किरण-कण शीर्षक कविता )

-सुरिच्त रखता है। इसलिए स्फीमत में इक्त को 'लाहृत' श्रोर 'नास्त' इन दो गुर्णों से विभूषित किया गया है। लाहत का संबन्ध हक की त्र्याध्यात्मिक शक्ति-सपुन्नता से है त्र्यौर नास्त का संबन्ध सासारिकता से। ब्रह्म संसार में रहते हुए भी संसार से परे हैं। यह बात साधक में नहीं होती, त्रातः ब्रह्म के समज्ञ वह त्र्रप्रधान है। इसीलिए साधक त्र्रपने सपूर्ण त्रात्म-समर्पण के साथ ब्रह्म के समीप पहुँचता है। वह अपनी गति-शीलता में ब्रह्म के समान अवश्य ज्ञात होने लगता है जिस प्रकार गित में एक विन्दु भी रेखा बन जाता है। श्रीर श्राग की एक चिनगारी श्रपनी गति-शीलता में सूर्य का मगडल बना लेती है लेकिन अन्ततः वह अपने वास्तविक रूप में एक विन्दु या चिनगारी ही है। इस रहस्यवाद की भावना में प्रेम की प्रधानता है। यह प्रेम ही त्र्यात्मा को ब्रह्म के समीप ले जाता है न्त्रीर त्रात्म-समर्पण मे परिणत होता है। इस प्रेम में स्वार्थ या त्रात्म-तुष्टि की भावना नहीं होती, इसमें होती है एक मात्र श्रपनी श्रिभन्यक्ति। इसी ग्रिभिव्यक्ति मे त्रात्मा ब्रह्म में जीवित रहती है जैसे एक तारा पूर्णिमा के चन्द्र प्रकाश में अपना श्रात्म-समर्पण करते हुए भी श्राकाश में चमकता है।

प्रेम का प्रादुर्माव विवेक में नहीं है। उसकी उद्भावना भाव में है। इसीलिए प्रेम के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वह तो आत्मा का अत्यन्त मधुर संगीत है जिसकी तरंग में व्यष्टि समष्टि में परिगत होता है। विवेक तो शैतान है जो साधक को भावना पथ से दूर ले जाकर तर्क की मरुभूमि में छोड़ देता है। इसिलिए रहस्यवाद में ज्ञान और विवेक के लिए कोई स्थान नहीं है। अनुभूति के लिए पागिडत्य की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है जीवन के निकटतम स्पर्श की और यह स्पर्श प्रेम की अत्यन्त मादक और तीव शक्ति से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रेम की चरम अभिन्यक्ति दाम्पत्य प्रेम में है। अन्य प्रकार का प्रेम किसी न किसी परिस्थित में अपूर्ण है, इसकी पूर्णता एक मात्र टाम्पत्य संवन्ध में है। आत्म समर्पण की भावना इसी दाम्पत्य प्रेम में फलीभूत होती है। साधक का रोम रोम एक एक वाणी वन कर-अपने हृद्य की विह-लता का परिचय दे सकता है। इस प्रेम के आलोक में करुण से करुण भावनाएँ भी एक अनिर्वचनीय उल्लास से ओतप्रोत रहती हैं, इसीलिए तो मारगेरेट स्मिथ ने कहा है—रहस्यवादी के लिए यह प्रेम जीवन की मदिरा है जिसमें उल्लास का नृशा है, जिमने यह मदिरा पी वह सब प्रकार से कुतकृत्य हुआ। 9

कवीर के प्रेम में माटकता, उल्लास ग्रीर सगीतात्मकता यथेष्ठ मात्रा में हैं। वह जीवन के ग्रन्तर्तम प्रदेश का स्वर्श करता है। वह हृदय की संपूर्ण भावनाभिन्यक्ति से सत्य के सभीप पहुँचता है। इस प्रेम में सयोग ग्रीर वियोग होना के चित्र हैं। लेकिन यह सयोग ग्रीर वियोग शारीरिक पुकार का रूपक होते हुए भी इससे परे हैं। इससे ग्रातम-जिज्ञासा के साथ ग्रात्म-सुख भी है। इस प्रेम में उत्सर्ग ही प्राप्ति है ग्रीर मरण ही जीवन है। इसी विचार को लेकर तो ईशावास्योपनिषद ने 'तेन त्यक्तेन भुक्षीया मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम्" की कल्पना की है। ग्रतः इसमें बुद्धिवाद के लिए स्थान नहीं है किन्तु यह इतना व्यापक है कि भाषा की भुजाग्रों से पकड़ा नहीं जा सकता। इसी भावना में जीवन नये नये ग्रंकुरों में निकलता है, सन्देह ग्रीर भ्रम की मिट्टी उसका मार्गावरोध नहीं कर सकती। एक मात्र ग्राराध्य के प्रति भावना का चरमोत्कर्ष ही प्रेम की परिभाषा है। कवीर कहते हैं—

नेना ग्रांतरि ग्राव तूं ज्यूँ हों नेन कॅपेडें। ना हों देखों ग्रीर कूं ना तुक्त देखन देडें॥

जब इसी प्रेम में विरह की पीड़ा उठती है तब तो संसार की समस्त करुणा जैसे क्या क्या में विभाजित होकर श्रोस की भाँति द्रवित हो उठती है। श्रामा विरहिणी की भाँति चीत्कार कर उठती है। विश्वात्मा एक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्टडीज़ इन श्ररजी मिस्टिसिज़म, पृष्ठ २५१-२५२ <sup>२</sup>कबोर ग्रंथावजी, पृष्ठ १६

निष्ठुर प्रेमी की माँति दृष्टिगत होता है जो प्रेम करने को च्रमता लिए हुए भी प्रेम नहीं करता । उसे प्रसन्न करने के लिए शरीर नष्ट करना भी साधारण सी बात है । ऐसी स्थिति में ब्रह्म ख्रलौकिक धरातल से नीचे ब्राकर एक व्यक्ति की भाँति ज्ञात होने लगता है । वह सरलता से मानव-हृदय की समक्त में ब्राने लगता है । प्रेमी अपने ब्रह्म को अपने ही चेत्र में लाकर उससे प्रेम करना चाहता है । कबीर ने रहस्यवाद में ब्रात्मा को विरिहिणी का रूप देकर ब्रपने निराकार ब्रह्म को भी व्यक्तित्व के ब्रन्टर सीमित कर दिया है । वे कहते हैं—

बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम । जिव तरसै तुव मिलन कूँ मनि नाहीं विश्राम ॥ १

इस प्रेम में प्रदर्शन की श्रावश्यकता नहीं है—चातुर्य की भी नहीं। इसमें तो निश्छल भाव से श्रपने श्राराध्य की श्रत्यन्त सरलता से श्रनुभूति होनी चाहिए। कपट के लिए तो कहीं स्थान ही नहीं है। श्रपने को उच्च श्रासन पर श्राधिष्ठित कर प्रेम करने की प्रवृत्ति कमरे में ऊँट खोजने के समान है। कमी ने श्रपनी मसनवी में इस सबन्ध में एक बड़ी- मनोरंजक बात कही है। एक राजा श्रपने महल में सो रहा था। श्राधी रात को उसे कमरे में कुछ श्राहट मिली। उसने जाग कर पूछा—कौन है १ श्रावाज़ श्राई कि हम लोग श्रपना ऊँट खोज रहे हैं। बादशाह ने कहा—ऊँट १ क्या ऊँट इस कमरे में है १ उन लोगों ने कहा कि हम लोग इन कमरे में उसी तरह ऊँट खोज रहे हैं जैसे तू ऊँचे तख्त पर बैठ कर ईश्वर से मिलने का इरादा कर रहा है। 2

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कवीर ग्रंथावली, पृष्ठ म

<sup>े</sup>सरफ़रों करदन्द कौमें बुल श्रजब। मा हमी गरदेम शब बहरे तलब॥ हैं चे भी जोयेद गुफ़तन्द उशतुराँ। गुफ़त उशतर बाम बर के ज़स्त हाँ॥ यस बगुफ़तन्दश कि तू बर तख्ते जा। चूं हमी जोई मुलाक़ाते इला॥ ( मसनवी—जलालुहीन रूमी)

अपने आराध्य की खोज में तो सांसारिक वैभव का साहचर्य ही नहीं है। हृदय की ऋत्यन्त कोमल श्रीर नम्र-भावना- में ही श्रपने श्राराध्य से मिलन होता है। प्रेम में हृद्य को हुकुड़े हुकड़े कर देने की त्रावश्यकता है। पत्थर घुल होकर हवा की गति में मीलों उड़ जाता है। श्रपने गुरुत्व के बोम में तो वह जह होकर पृथ्वी की छाती पर भार होकर पड़ा रहता है। जिस प्रकार मैली रुईं धुनने से सफेद हो जाती हैं उसी प्रकार हृदय को खड खंड करने से उसमें पवित्रता आ जाती है। इसीलिए तो करणा प्रेम की सहायिका हो जाती है। यह करुणा की बाँसरी उसी की सहचरी है जो वियोगी है। वह इसीलिए रोती है कि उसमें प्राण फॅक टिए गए हैं। बाँसुरी का एक मुख प्रियतम के श्रोष्ट में है, दूसरा नीचे । एक मुख से वह त्रप्रधरामृत पान करती है दूसरे मुख से क्रन्दन । सम्भवतः दूसरा मुख इसी-लिए क्रन्दन करता है कि वह ऋपने आराध्य के मख में नहीं है। प्रेम में श्रपने श्राराध्य के वियोग में श्रात्मा का यही रुद्त है। उस प्रेम में सुखों की पूर्ण उपेदा है। प्रेंम की विरहिणी को प्रासादों में भी खंडहरों की दर्गनिध स्राती है। वह एकाकिनि होकर खुद खोजना चाहती है, किसी परिचारिका को साथ नहीं लेती। वह श्रपने हृदय के सितार पर श्रनुराग की ऐसी गत बजाती है कि उसका समस्त ऋस्तित्व ही अनुराग से गँजने लगता है फिर ऋपनी गिनशीलता में वह ब्रह्म से भिल जाती है क्योंकि ब्रह्म स्वयं श्रनन्त गतिशील है। श्रीर इस गतिशीलता में लीन हो जाना ही उसकी साधना का पुरस्कार है। जिस प्रकार बीज ग्रामी श्रक्तरित रेखा में एक\_से सहस्र हो जाता. है उसी प्रकार त्रात्मा भी ब्रह्म में प्रतफलित होती है।

इस प्रेम और करणा में सहोद्र संबन्ध है। सच्चे प्रेम की प्रस्तावना में करणा आ जाती है और करणा से प्रेम का वास्तविक सौन्दर्य निखर आता है, जैसे आप से धुल जाने पर फूल और भी सुन्दर दीख पडता है; इस प्रेम से करणा फूल से सुगन्धि की भाँति फूट निकलती है। वह उधार नहीं ली जाती। विशुद्ध ब्रह्म की अभिन्यक्ति प्रेम में उसी भाँति हो जाती है जैसे श्रानन्द की श्रभिव्यक्ति सगीत में है, विकास की श्रभिव्यक्ति जीवन में है। इस प्रकार रहस्यवाद में निम्नलिखित तत्व निहित हैं—

- (१) त्र्यात्मा में त्राध्यात्मिक दृष्टि से त्रानुभूति की स्तृमता हो। त्रार्थात् त्र्यान्तिरिक दृष्टि से वह त्र्यपने त्र्याराध्य को खोजने के लिए सूर्य की किरण की भाँति सर्वत्र गतिशील हो। वह त्र्यपनी यात्रा में दिशात्रों को इसी पार छोड़ कर त्र्यागे वढ़ जाय। वह सप्ताकाश से भी ऊपर जाने की स्तृमता रखे।
- (२) उसमें अपने आराध्य से मिलने की भावना का स्मरण रहे। आतमा और आराध्य में ऐक्य हो, एकीकरण नहीं। आतमा के व्यक्तित्व का विनाश न होकर विकाश हो।
- (३) त्रात्मा त्रौर श्राराध्य में प्रेम निश्छल रूप से प्रगतिशील रहे। इस प्रेम में त्रात्म-समर्पण की भावना है। दाम्पत्य प्रेम के त्रानुरूप ही इसमें सपूर्ण व्यक्तित्व त्रानुराग से श्रोतप्रोत हो उठे।

रहस्यवाद की कविता इन तीनों तत्वों को लेकर एक आनन्दानुभूति में जन्म लेती है। यह आत्मा की सब से पिवत्र अभिव्यक्ति है। मेरी कविता के दृष्टिकोण में यही रहस्यवाद रहा है और इसी में मेरी भावनाओं का विकास हुआ है।

में यहाँ एक बात श्रीर स्पष्ट कर दूं। किवता भावना के सघर्ष में विनगारी की भाँति फूट निकलती है। सुख की श्रपेक्षा दुःख में प्राणों का श्रिधिक स्पन्दन होता है श्रीर प्राणों के स्पन्दन के साथ ही किवता गूंज उठती है। यही कारण है कि सूरदास सयोग-शृङ्कार का उतना किवत्वमय चित्रण नहीं कर सके जितना वियोग-शृङ्कार का। दुःख में किवता स्वाभाविक रूप से श्रावश्यक हो जाती है। सासारिक जीवन के साथ तो दुःख उसी प्रकार है जैसे दीपक के चमकीले वस्त्र के भीतर जलन। मनुष्य दर्पण होकर भी श्रपनी परछाई में वैठा है। वह दर्पण के पीछे वैठ कर श्रपना प्रतिविम्व देखना चाहता है। श्रीर यही दुःख का श्रार म होता है। इस प्रकार दुःख किवता की बडी प्रेरक शक्ति है। उसीमें जीवन का विवेचन है श्रीर श्रभाव

का सकेत। एक किव यह सब स्वाभाविक रीति से कह जाता है, उसे किसी प्रकार भी प्रयास की त्रावश्यकता नहीं पहती। प्रयास में किवता नहीं है—किवता का भ्रम है।

श्राधुनिक समय के किव छन्द को किवता का बन्धन मानते हैं। वे सक्त वृत्ति में श्रपनी भावनाश्रों को उंड़ेल कर निर्द्रन्द रूप से किवता लिखे चले जाते हैं। यह स्वतन्त्रता उन्हें भावों के प्रकाशन में स्वच्छन्दता भले ही प्रदान करें किन्तु यह किवता के नादात्मक रूप की, उसके नैसर्गिक सौन्दर्य की उपेद्मा करती है। किवता की विशेषता तो इसी में है कि वह नियमों के श्रन्तर्गत रहती हुई भी उनसे परे हो जाती है। फूल पंखिंद्यों में सीमित रहते हुए भी श्रपनी सुगन्धि में श्रसीम है, सिन्धु श्रपनी मर्यादा में रहते हुए भी श्रपनी स्वतन्त्रता में विचरणशील है। श्रपने नियमों से ही किवता स्वतंत्रता की परिधि तक पहुँचती है। उसकी स्वतन्त्रता में उसके नियम ही सहायक है। यदि किवता नियम रहित हो जाय तो वह श्रपनी उच्छुद्धलता में सौन्दर्य का ही विनाश करती है श्रीर बिना सौन्दर्य के स्वतन्नता केवल विश्रद्धलता (Chaos) में परिवर्तित होगी।

श्रतः में किवता में उसके भावात्मक श्रीर रूपात्मक दोनों प्रकार के सौन्दर्य का समर्थक हूं। किवता श्रुपनी गित में ही स्वतंत्र होती है—वह श्रव्हरों, शब्दों, श्रीर मात्राश्रों से परे होती है। जिस प्रकार जीवन में श्रान्तिक सौन्दर्य के साथ ही साथ, वाह्य सौन्दर्य की श्रपेत्ता है, सिद्धान्त के साथ श्राचरण की एकरूपता श्रपेत्तित है, उसी प्रकार किवता में भी श्रनुभूति के साथ नियमित गित होनी चाहिए।

श्राधुनिक कविता में विलास श्रीर निराशा की भावना विशेष रूप से हैं। हमारा किंव दूध पीने वाले बच्चे की तरह इन्द्रियों की गोद में वैठ कर बन्दी हो गया है। फूल श्रपने लिए फूलता है, काला कीट उसे खुपके से खा डालता है। सौन्दर्य चेतनता की निधि है, विलास उसका विनाश करता है। इन्द्रियों की श्रिग्न प्रेम को जला देती है। तृप्ति होने पर प्रेम श्रीर सौन्दर्य रह कहाँ जाता है ? प्रेम के धनुप पर बैठ कर यह विलास बागा की तरह चलता है किन्तु अन्त में पतन ही उसका ध्येय है। विलास तभी स्थायी होता है जब उसमे एक व्यक्तना होती है—सर और उमरखेयाम की किवता में जो विलास है वह चिरन्तन है। इसी भाँति अध्यात्म क्तेत्र में निराशा का मूल्य बहुत अधिक है। कन्नीर ने अपने पदों में तो आत्मा को 'विरिहन' माना है लेकिन भौतिक क्तेत्र में निराशा श्लाध्य नहीं है। में रहस्यवाद की निराशा का पोषक हूं भौतिकवाद की निराशा का नही। विनाश और मृत्यु में मनुष्य का विकास और जीवन है। मृत्यु की सुई अपने पीछे जीवन का धागा लिए हुए है। जिस प्रकार एक वृत्ति की परिधि में बैठा हुआ अन्तिम विन्दु फिर प्रथम विन्दु हो जाता है उसी प्रकार विनाश में ही विकास का जन्म होने लगता है। आदि को लौटना ही अन्त का दूसरा नाम है। अतः विकास और विनाश में विरोध नहीं है। वे जीवन के चिरप्रवास के विश्राम हैं।

कविता में स्थान स्थान पर मेरे यही विचार ऋकित हुए हैं। इसके ऋगो ऋपनी कविता की ऋगलोचना करने में में ऋसमर्थ हूँ। एक ही भावना से विविध प्रकार की कल्पनाएँ क्यों और कैसे हुई यह में जानने में ऋसमर्थ हूँ। एक ही मिट्टी और पानी में क्या बात हो गई कि भिन्न भिन्न रग के फूल और कॉटे एक साथ निकल ऋगए ?

रामकुमार

## कविताओं का क्रम

| ₹.          | , सङ्केत   | १६३६         |
|-------------|------------|--------------|
| رج/         | चन्द्रकिरण | १९३७         |
| <b>√</b> ₹. | चित्ररेखा  | १९३५         |
| ٧.          | रूपराशि    | <b>१</b> ६३१ |
| પ્.         | श्रभिशाप   | १६३०         |
| 8           | ग्रञ्जलि   | १६३६         |



# आधुनिक कवि

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

मुंकेत १६३६

? \_\_\_\_

साँसों के चञ्चल समीर में,
जीवन-दीप जलाऊं !
बन प्रकाश की ज्योति—
अंघेर में छिपने को आऊँ !
करणा के सागर में उठती हैं जब हिंस्न हिलोरें—
प्रिय-दर्शन-वरदान माँगती हैं नयनों की कोरें—
बाँध-बाँच आशा-बन्धन में,
तब मन को सुलकाऊं !

दूर बसे हो, केवल स्मृति ही त्राकर यहाँ बसी है—
प्राणों के कण-कण से पीड़ा तुमने यहाँ कसी है—
त्रिमिलाषा-तर में विकसित हो,

दो दिन में मुरमाऊँ ?

۶ \_\_\_\_\_

मेरे इस जीवन-मरु में क्यों रूप-सुधा बरसायी !

दो च्या के प्रभात में ऐसी जीवन-निधि क्यों ग्रायी !

मेरे स्वर परिमित हैं जैसे प्रातः नम के तारे ।

किन्तु मिलन के भाव न भर सकते हैं सागर सारे ॥
जीवन का यह बाया चुभा है मुक्त में कैसा विषमय !
क्या निकाल सकते हैं ग्रान्तिम च्या के हाथ तुम्हारे !
तन के लघु घट में ग्रातृप्ति सागर की लहर उठायी ॥ मेरे॰
प्रिय, यह रात बहुत छोटी थी कैसे मैं मिल पाऊँ !

मेरा स्वर नश्वर है, कैसे गीत तुम्हारे गाऊँ !

सॉसों के दुकड़े कर डाले, वे भी नियमित गित में
कैसे इनमें चिर-मिलाप का जीवन ग्राज सजाऊँ !

एक सुमन के जीवन ने क्यों यह वसन्त-श्री पायी ! मेरे॰

3

मेरे.

मेरे

तृ जीवन का श्रमिसार लिये-जग के पीछे क्यों वेकल है, ये साँसें वस दो-चार लिए ! इंसती थी वह वसन्त-श्री जब, कोकिल ने स्वर-शङ्कार किया। इस व्यथित जगत् को पल भर में, सुषमा का सुख-संसार किया।। लेकिन यह नभ वदला न, मुका ही-रहा नियति का भार लिये । । स्रो कवि, तू स्रव तो जाग, प्रकृति का यह परिवर्तन पुरुष मान । यदि कर न सके सुख सृष्टि ग्राज. तो त्मानस की हार जान॥ तेरी ही तो साधना जगत् के उर में है ग्रवतार लिये!

त् जीवन का श्रमिसार लिये।

ř

8 ====

तुमसे परिचय पाने।

एक सत्य को सुख से सौ-सौ

स्वप्नों में उलमाने॥

सागर बनकर श्रोस-विन्दु में, श्राया यहाँ समाने।

उड़ जाऊँगा दो च्ला ही में—

जाने या श्रनजाने॥

रात्रि दिवस के गीतों से श्राया संसार सुलाने।

तुम्हें देख लूँगा प्रति पल,

जागृति के लिए बहाने॥

एकाकी हूँ—सुखया दुख को, मेरा उर क्या जाने ।

जाग रहा हूँ श्रन्धकार के—

उर में ज्योति जगाने॥

प्रिय ! तुम भूले मै क्या गाऊँ ! जिस ध्वनि में तुम बसे उसे,

जग के कण-कण में क्या बिखराऊँ ! प्रिय॰

शब्दों के श्रधखुले द्वार से श्रभिलापाएँ निकल न पातीं। उच्छ्वासों के लघु-लघु पथ पर इच्छाएँ चलकर थक जातीं॥

हाय, स्वप्न-सङ्केतों से मैं,

कैसे तुमको पास बुलाऊँ १ प्रिय• जुही-सुरिम की एक लहर से निशा वह गईं, डूवे तारे। ग्रिश्रु-विन्दु में डूव-डूवकर, हग-तारे ये कभी न हारे!! दुख की इस जाग्रित में कैसे,

> तुम्हें जगाकर में मुख पाऊँ ! प्रिय! तुम भूले में क्या गाऊँ !

**\xi** 

जब तुम आये हो एक बार ।

तब मैंने जाना है, जीवन बन गया मिलन का एक द्वार ॥

अपनी अमिलाषा का ज्योतित च्रण,

तुम में जाकर हुन्रा लीन! जैसे नभ से तारा टूटा, हो गया मार्ग में निराकार॥

सिह्रन-लहरों में ऋपनापन,

बह गया दूर, बह गया दूर!

श्रब मैं क्या हूँ, यह ुम जानो, यह तुम जानो, मेरे उदार !!

यह ज्योत्स्ना, यह तरु, यह मानव, ये सब प्रिय क्यों हो रहे ज्ञात !

कल की कलिका कहती है—

"बन्धन से कैसा सौरभ-प्रसार ?"

**9** 

भूलकर भी तुम न ग्राये! श्राँख के श्राँसू उमहकर, र्श्रांख ही में हैं समाये॥ मुरिम से श्रृङ्गारकर-नव वायु प्रिय-पथ में समाई, श्ररण कलियों ने स्वय सज. श्रारती उर में सजाई। वन्दनाकर पल्लवो ने, नवल वन्दनवार छाये॥ में ससीम, श्रसीम सुख सै, सींचकर ससार सारा। साँस की विरुदावली से, गा रहा हूं यश तुम्हारा। पर तुम्हें श्रव कौन स्वर, स्वरकार ! मेरे पास लाये ? भूलकर भी तुम न त्राये।

मेरे जीवन की क्योति जाग!

यह नव वसन्त है ! नहीं, यहाँ—

रङ्गों में छिपकर लगी श्राग!!

श्रम्बर का यह विस्तृताकार
सन्ध्या में लेकर तिमिर-भार

है मौन बैठता—यहाँ भूमि है,

श्रमित हो रही भाग-भाग। मेरे जीवन०।

रजनी में भी राकेश-कान्ति—

किसको देती है श्ररे शान्ति !

उस नव बाला के कलित कर्एठ से—

मुखरित है विचलित विहाग।

मेरे जीवन की क्योति जाग!

=== 3

में त्राज तुम्हारे मन्दिर में
पूजा का कुछ सामान लिए—
त्राया हूँ एक वीतरागी-सा,
केवल ग्रापने प्राणा लिए ॥

दो प्रहर बीत भी सके न, तन जर्जरहो गया-बहुत जर्जर; जैसे तर एक—ग्रीर उसमें सींसों का गूँज रहा मर्मर, है शुन्य दृष्टि, प्रतिविम्बित है, यह शून्य-शून्य-सा श्रमराम्बर; तारों के दो आँस अटके हैं एक इघर है-एक उधर, यह फूल खिला है-वेचारा !! केवल गिरने का ज्ञान लिए॥ में त्राज तुम्हारे मन्दिर में पूजा का कुछ सामान लिए-यह कौन कह रहा है . . ''देखो-सन्ध्या प्रातः में है ऋन्तर; इन साँसों के लघु लघु प्रवाह में
वीत चुके हैं मन्वन्तर,
यह सब संसार सिमिट जैसे—
बस गया श्राज मेरा श्रन्तर;
चिर श्रन्धकार में दीपक सी—
मेरी चितवन हो गई श्रमर,
मैं जाग्रत हूं ! मैं सोऊँगा क्यों ?
बिना एक पहिचान लिए॥
मैं श्राज तुम्हारे मन्दिर में
पूजा का कुछ सामान लिए—

4

मैं तुमसे मिल जाऊँ !

फूलों के कुछ छुन्द बनाकर

इस उपवन में गाऊँ ॥

मलय समीरण-सी तुम त्राश्रो—

बन्धनहीन विहारिणि,

जगत् तुम्हें क्या पावे ! मैं

श्रयनी साँसों में पाऊँ ॥ '

सुख-दुख तो कटक-से हैं

देखो इनको दुखहारिणि,

ये लगते रहते हैं, जिससे

मन इन में उलमाऊँ ॥

मैं तुमसे मिल जाऊँ ।

वियोगिनि, यह विरह की रात!

ऋाँसुश्रों की बूंद ही में वह गई श्रज्ञात!
क्रज मिले थे वे—तुमे क्या है न कुछ भी याद १
खोजती ही रह गई, जग का बुमा-सा प्रात॥
श्रन्धकार प्रशान्त था—नभ के हृदय में, श्रौर—
तू न उसको पारकर जग में रही श्रज्ञात॥
वियोगिनि, यह विरह की रात!

तुम्हें स्त्राज पाकर चञ्चल हूँ,

मैं श्राशाश्रों के उभार में।

जैसे ये तारे देखो---

दुहरे-तिहरे हो उठे धार में ॥

ध्वनि-लहरें हिल-डोल उठों, इस पार श्रीर उस पार हमारे, जैसे मौन सुरभि की लघु गति,

फैल गई है हार हार में ॥

ज्योत्स्ना है, मानो श्रपने वे रजत स्वप्न सच होकर श्राह्य ज़ही फॉॅंकती है समीर को.

लता-कृज के द्वार द्वार में ॥

**त्रात्रो, श्रपनी छाया में** हम प्रेम-मिलन के चित्र निहारें,

एक बार में दो मिलाप हैं,

देखो तो अपने विहार में ॥

इसी मिलन के वल पर मैं, नश्वरता सुख से सहन करूँ गा।

श्रपनेपन का भार खो चुका,

त्राश्रु-धार के एक ज्वार में ॥

मैं जीवन में जाग गया ! धूमराशि-सा गिरकर, उठकर, मुख-दुख का भय भाग गया !! कोकिल कुक उठी च्चा भर में, त्र्यनायास पञ्चम था स्वर में। एक मधुर वर्षा, मधु-गति से-बरस गई मेरे अम्बर में ॥ स्पर्श, शब्द, रस, रूप, गन्ध का-क्या ऋनुराग, विराग गया? दीप शिखा वह हिलकर घूमी, शलभ-राशि छवि-मद में भूमी। नेत्र देखते रहे-दैत्य-सी ज्वाला ने कोमलता चूमी।। त्र्योर शलभ, वह टीपक को-जग में जलता ही त्याग गया!! मैं जीवन में जाग गया!

## चन्द्रकिरगा १६३७

8 ====

मैं तुम्हारे नृपुरों का हास। लघु स्वरों में बन्द हो पाऊँ चरण में वास। में तुम्हारी मौन गति में भर रहा हूँ राग, बोलता हूँ यह जताने हूँ तुम्हारे पास। चरण-कम्पन का द्रुग्हारी हृदय में मृदु भाव। कर रहा हूं मैं तुम्हारे क्र का श्रभ्यास। हूँ तुम्हारे स्रागमन् का पूर्व लघु सन्देशः, गति रकी. तो मौन हूँ, गति में श्रिखिल उल्लास। मैं चरण ही में रहूँ स्वर के सहित सविलास; गति तुम्हारी ही बने मेरा श्रटल विश्वास।

शून्य से उन्मुक्त कर कर्णा-कर्णों की यामिनी ! भावना की मुक्ति मुक्को दे सकोगी स्वामिनी १ वायु की साँसे बिखरकर पा रही निर्वाण हैं: यह सुरिम भी वायु की है बन रही त्रानुगामिनी। यदि सुके श्राभास देते— हो कि बन्धन सत्य है; घोर घन-प्राचीर में तो क्यों व्यथित है दामिनी ? दो मुभो वह सत्य, जो संसार का शासन करे;

चिर दुखों की रात्रि भी मुक्तको बने मधुयामिनी। एक दीपक-किरण-कण हूँ। ध्रुम जिसके कोड़ में है,

उस अनल का हाथ हूँ मै।

नव प्रभा लेकर चला हूं,

पर जलन के साथ हूं मैं।

सिद्धि पाकर भी तुम्हारी

साधना का ज्वलित चुगा हूँ। एक॰

व्योम के उर में ऋपार

भरा हुन्ना है जो ब्रॅबेरा -

श्रौर जिसने विश्व को

दो बार क्या, सौ बार घेरा।

उस तिमिर का नाश करने-

के लिये में श्राखिल प्रसा हूं। एक•

शलभ को ग्रमरत्व देकर

प्रेम पर मरना सिखाया।

सूर्य का सन्देश लेकर

रात्रि के उर में समाया।

पर तुम्हारा स्नेह खोकर---

भी तुग्हारी ही शरण हूँ। एक०

करुणा की ऋाई छाया। कोकिल ने कोमल स्वर भर कुञ्जो-कुञ्जों में गाया । जब क्षित्रव व्यथित था, तुमने श्रपना सन्देश सुनाया; तर के सूखे-से तन में नव जीवन बनकर स्राया। श्रपनी साँसौं पर जीवन कितनी ही बार भुलायाः पर इतने रूपों में भी क्या मैंने तुमको पाया ! यह जीवन तो छाया है, केवल सुख-दुख की छाया। मुक्तको निर्मितकर तुमने श्रींसू का रूप बनाया। करणा की आई छाया।

Ø

मेरे जीवन में एक वार तुम देखो तो ऋनुपम स्वरूप; मैं तुममें प्रतिविग्तित होऊँ, तुम सुक्तमें होना त्रो त्रनूप! राका-शशि ऋपनी रश्मि-माल जब रजनी को पहनाता हो: श्रथवा जब फूलों के तन से प्रेयसि सुगन्धि का नाता हो, जब विमल ऊर्मि में लघु बुद्बुद उल्लास-पीन लहराता हो; जब तर से लतिका का श्रन्तर मधु-ऋतु में कम हो जाता हो, उस समय हँसो तो बरस पड़े क्या क्या में विश्वों का स्वरूप। में तुममें प्रतिविम्बत होजें, तुम मुक्तमें होना त्रो त्रनूप !

ξ ====

वह बोल उठी को फिल ऋघीर ! मेरे वसन्त के भीतर भी दिख पड़ी शिशिर की क्या लकीर १ उसने तो मधु-ऋतु में गाया; पर क्यों उसका उर भर श्राया, क्या देखी उसने धूल, जहाँ मेरी प्रेयिस का है शरीर ! उसने निज स्वर इस जोर किया, कुसुमित तर को मककोर दिया, गिर पड़े भूमि पर मतवाले-से कामदेव के सुमन-तीर। मत बोल, मौन हो त्रो त्रघीर ! यह निशा शान्त है यह समीर। मेरी प्रेयसि का मधुर स्वप्न कर्कश स्वर से मत श्राज चीर। वह बोल उठी कोकिल अधीर!

*b* 

में मुखी श्रीर यह विश्व विकल। तारे किस श्राशा से प्रतिदिन

शून्य ।गगन में रहे निकल।

इस तृष्णा का पाया न अन्त; फिर-फिर क्यों कुसुमित हो वसन्त, बादल का लेकर विकृत रूप; क्यों श्रस्थिर हो सागर ग्रानन्त ?

> उषा, न कोई मिला, कर चुकी कितने ही शृंगार विफल।

मेरे जीवन की रेख श्वास;
श्रपनेपन से ही कर विलास,
होकर श्रपनी ही परिधि मञ्जु,
रोती-हँसती बन स्दन-हास।
प्रतिपल चलकर भी यह मुक्को

बना चुकी अविकल, ग्रविचल। में सुखी और यह विश्व विकल।

म्राज देख ली म्रपनी भूल।

सुन्दरता के चयन हेतु

तोड़े सुरमानेवाले फूल।

जिस जीवन में हूँ मैं म्रथ से;

निकल रहा साँसों के पथ से,

रात्रि-दिवस की श्याम-श्वेत गति,

समम रहा हूँ मैं म्रानुकूल!

समय हँसा, सुख उसको जाना;

यह जग तो था एक बहाना,

ये ग्रह, ये नक्षत्र कुछ नहीं,

नम में हँसती है कुछ धूल!

ग्राज देख ली श्रपनी भूल।

## चित्ररेखा

१६३५

\_\_\_\_\_

देव, मैं श्रव भी हूँ श्रज्ञात १

एक स्वप्न बन गई तुम्हारे प्रेम-मिलन की बात!

तुमसे परिचित होकर भी में

तुमसे इतनी दूर!

बढ़ना सीख-सीखकर मेरी

श्रायु बन गई करू!!

मेरी साँस कर रही मेरे जीवन पर श्राघात ॥

देव, में श्रव भी हूँ,श्रज्ञात १

यह ज्योत्स्ना तो देखो, नभ की

बरसी हुई उमझ,

श्रात्मा-सी बनकर छूती है

मेरे व्याकुल श्रङ्ग।

श्राश्मो, चुम्बन-सी छोटी है यह जीवन की रात॥
देव, मैं श्रव भी हूँ श्रज्ञात १

₹ ====

यह तुम्हारा हास ऋाया। इन फटे-से बादलों में कौन-सा मधुमास त्राया १ यह तुम्हारा हास त्राया। श्राँख से नीख व्यथा के दो बड़े ब्राँस बहे हैं. सिसकियों में वेदना के व्यूह ये कैसे रहे हैं! एक उज्ज्वल तीर-सा रिव-रिश्म का उल्लास श्राया ॥ यह तुम्हारा हास आया। स्राह, वह कोकिल न जाने क्यों हृदय को चीर रोई ? एक प्रतिध्वनि-सी हृदय में चीरण हो हो हाय, सोई। किन्तु इससे श्राज में कितने तुम्हारे पास श्राया ! यह दुम्हारा हास स्त्राया।

₹ ====

1

में भूल गया यह कठिन राह। इस स्रोर एक चीत्कार उठा, उस स्रोर एक भीषण कराइ ॥ में भूल गया यह कठिन राह । कितने दुख, वनकर विकल सॉस भरते हैं सुम में बार बार, ्वेदना हृदय वन तड़प रही रह रह कर करती है प्रहार, यह निर्मार—मेरे ही समान किस व्याकुल की है ग्रश्रधार! देखो, यह मुरका गया फूल जिसको कल मैंने किया प्यार ! रवि शशि ये बहते चले कहाँ, यह कैसा है भीषण प्रवाह !! मैं भूल गया यह कठिन राह। क्तिसने मरोइ डाला बादल जो सजा हुन्रा था सजल वीर ! केवल पल भर में दिया हाय, किसने विद्युत का हृदय चीर !! ं इतना विस्तृत होने पर भी क्यों रोता है नम का शरीर !

वह कौन व्यथा है, जिस कारण है सिसक रहा तर में समीर !! इस विकल विश्व में भी बोलो, क्यों मेरे मन में उठी चाइ में भूल गया यह कठिन राह । वारिधि के मुख में रखी हुई यह लघु पृथ्वी है एक ग्रास. जिसमें रोदन है कभी, या कि रोदन के स्वर में श्रष्टहास, है जहाँ मृत्यु ही शान्ति श्रौर जीवन है करुणामय प्रवास, वय के प्याले में च्राण च्राण के करण बढा रहे हैं स्त्रधिक। प्यास। दो बूंदों में ही जहाँ समक पड़ती सागर की अगम थाह। मैं भूल गया यह कठिन राह। यह नव बाला है, नारि-वेष--रखकर आया है क्या वसन्त ! जिसकी चितवन से पञ्चबारा निकला करते हैं बन अनन्त, जिसकी करणा को दृष्टि विश्व— सञ्जालित कर देती दुरन्त, उसके जीवन के एक बार के चुंद्र प्रण्य में व्यथित श्रन्त! यह छल है, निश्चय छल ही है, मैं कैंसे सममूँ इसे श्राह!!

मैं भूल गया यह कठिन राह।

रजनी का सूनापन विलोक हॅस पड़ा पूर्व में चपल प्रात. यह वैभव का उत्पात देख दिन का विनाश कर जगी रात. यह प्रतिहिंसा इस स्रोर ऋौर उस ऋोर विषम विपरीत बात. नभ छूने को पर्वत-स्वरूप है उठा घरा का पुलक गात। 🕏 एक साँस में प्रेम दूसरी साँस दे रही विषम दाह।। मैं भूल गया यह कठिन राह। श्रीसों का हॅसना बाल-रूप यह किसका है छविमय विलास ? विहुगों के कएठों में स-मोद यह कौन भर रहा है मिठास ! सन्ध्या के श्रम्बर में मलीन यह कौन हो रहा है उदास ! मेरी उच्छवासों के समीप कर रहा कौन छिपकर निवास १ श्रव किसी श्रोर चीत्कार न हो. मैं कहूँ न ग्रब दुख से कराह!! भीं भूल गया यह कठिन राह।

ĩ

8 =====

फैला है नीला त्र्राकाश!

सुरिम, तुम्हें उर में भरने को

फैला है इतना त्र्राकाश!

तुम हो एक साँस-सी सुखकर

नभ-मराडल है एक शरीर।

यह पृथ्वी मधुमय यौवन है

तुम हो उस यौवन की पीर।।

पथ बतला देना तारक—

दीपक का दिखला नवल प्रकाश!

सुरिम, दुम्हें उर में भरने को

मैं फैलूंगा बन त्राकाश!

मेघों का यह मराडल स्रापार जिसमें पड़कर तम एक बार ही कर उठता है चीत्कार!! काले काले भाग्य-श्रङ्क ये नभ के जीवन में लिखे हाय ! यह ऋशु-विन्दु-सी सरल बूँट भी त्र्याज बनी है निराधार!! यह पूर्व दिशा जो थी प्रकाश की-जननी छविमय प्रभापूर्ण, निज मृत शिश्र पर रख निमत माथ बिखराती धन-केशान्धकार!! जीवन है साँसों का छोटे छोटे-भागों में चिर विलाप. भार-रूप हो रही मुक्ते ऋब मेरी ऋाँखो की ऋधु-धार ॥ वर्षा है, नम भ्रौ' घरा बीच मिलने का है क्या बँधा तार १ नभ में कैसा रोमाञ्च हुत्रा विजली का विचलित वेष धार !!

सुख दुख के चरणों से विशाल

करता है सम्मुख नृत्य कौन !

में भूल रहा हूँ; मेघ श्राज

रोकर कैसे है निराकार!!

जीवन-सङ्गिनि चञ्चल हिलोर ! प्रति पल विचलित गति से चलकर,

श्रलित श्रा त् इसी श्रोर ॥
मैं भी तो तुमा-सा हूँ विचलित,
कठिन शिलाश्रों से चिर परिचित,
प्रतिविम्बित नभ-सा चञ्चल चित,
फेनिल के श्राँस् से चर्चित,
जान न पाता हूँ जीवन का—

किस स्थल पर है सुखद छोर ॥
सुनें परस्पर सुख-ध्वनियाँ हम,
मैं न ग्रिधिक हूँ, ग्रौर न तुम कम,
ग्राज न कर पाऊँगा संयम,
मैं न बनूँ तो, तू वन प्रियतम,
मृदु सुख बन जावे इस च्चा में—

विरह-वेदना श्रित कठोर। जीवन-सङ्गिन चञ्चल हिलोर॥ इस भॉति न छिपकर श्राश्रो। श्रन्तिम यही प्रतीद्गा मेरी

इसे भूल मत जान्नो।।
रजनी के विस्तृत नभ को जन मैं हग में भर लेता,
एक एक तारे को कितने भाव-युक्त कर देता!
उसी समय खद्योत एक, म्राता वातायन द्वारा,
मैं क्या सममूँ, मुक्ते मिला उज्ज्वल सङ्केत तुम्हारा!

प्रियतम, मेरी स-तम निशा ही को

शशि-किरण बनाश्रो॥

वह उपवन फूला, पर बोलो उसमें शान्ति कहाँ है ! सुमन खिले, मुरमाये, सूखे, गिरे, वसन्त यहाँ है ! नहीं, मृत्यु ने यहाँ परिधि में बाँधा है जीवन को, सुख तो सेवक बन रिच्चत रखता है दुख के धन को।

> प्रियतम, शारवत जीवन बन मन में तो ऋाज समाश्रो॥ इस भाँति न छिपकर ऋाऋो।

C \_\_\_\_\_

निस्यन्द तरी, श्रिति मन्द त्री। चल श्रिविचल जल कल-कल पर गुङ्जित कर गित की लघु लहरी॥

निस्पन्द तरी, श्रिति मन्द तरी। साँसों के दो पतवार चपल, सम्मुख लाते हैं नव नव पल, श्रिविदित भविष्य की श्राशङ्का की छाया है कितनी गहरी!

निस्पन्द तरी, अति मन्द तरी।
मेरी करुणा का मृदु सावन,
पुलकित कर दे तन-तन मन-मन,
विस्तृत नम की न्याकुल विद्युत

पल पल बन जाती है पहरी ॥

निस्पन्द तरी, ग्राति मन्द तरी।

£ === 3

करणा का गहरा गुझार।
जिसमें गर्वित विश्व पिघलकर
वनता है श्रॉस की घार॥
विश्व-साँस का नव निर्मार प्रिय,
मधु-प्रिय कोकिल का मधु-स्वर प्रिय,
मेरे जीवन के मधुवन में
यह है मधुकण का शृङ्गार॥
सावन-शिशु घन-श्रङ्कित श्रम्बर,
रिमिक्तम रिमिक्तम है पुलिकत स्वर,
कितने प्राणों के स्वाती में
यह मोती-सा उज्ज्वल प्यार॥
करणा का गहरा गुझार।

सभी दिशाएँ उर से छूकर फैला यह उदार श्रम्बर है श्रौर बादलों के काले

काराग्रह में बन्दी सागर है॥ कैसा वह प्रदेश है जिसमें—

एक उषा, वह भी नश्वर है ! उज्ज्वल एक तड़ित् है जिसका—

जीवन भी केवल च्रण भर है!!

इस जीवन की व्यथित कल्पना

श्राज समय-गति-सी चञ्चल है! नम से सीमित श्राज न जाने क्यों मेरा यह स्वर निर्वल है!!

यह कैसा स्राया बादल !
लघु उर में गूँजा करती है
एक वेदना बहुत विकल ॥
नम के इस विशाल जीवन में
स्राँस् का छोटा-सा छल ।
चञ्चल होने पर भी उसकी
भाग्य-रेख इतनी उज्ज्वल !!
मेरा भी इतना लघु उर है
किन्तु वेदना है स्रविचल ।
क्या उसमें स्रन्तर्हित है
करणा की बूँदों का कुछ जल !

१२ \_\_\_\_\_

मेरा जीवन भरा हुन्ना है

विह्गों के मृदु रागों में।

हृदय गूजता है भींगुर के-

श्रविदित वँधे विहागों में ॥

देह सिली है मुमसे, इन

ढीली साँसों के घागों में।

मेरी इच्छा लेकर यह नम

भागा चार विभागों में ॥

ये पल्लव हिल उठे, कौन-सा

मुख दे गया वसन्त-समीर।

चितिज, तोड़ दो त्राज

प्रेम से मेरी पृथ्वी का प्रचार ॥

१३ \_\_\_\_\_

जीवन की एक कहानी है।

प्रकृति आज माता बनकर

कहती यह कठिन कहानी है।।

एक मनोहर इन्द्रधनुष फैला है नील गगन में,

क्या यौवन की लहर बही है वर्षा के जीवन में ?

बादल हैं किस रमगी के सड्कुचित बाहु-बन्धन में ?

एक स्वप्न की रेखा है किरगों के नव जीवन में ?

नश्वरता भू पर भिज्क है,

पर नभ में वह रानी है।। जीवन०

श्रविरत साँसों के पथ पर, प्रिय निद्रा के नर्तन में,
निशा विभाजित हो जाती है तारों के कन कन में,
किन्तु उषा के उल्का से इस नीरव स्वर्ग-सदन में,
दिन की श्राग श्राह, लग जाती यह छल परिवर्तन में!

इस रहस्य को समक्त, सुमन सूखा!

वह मुक्तसे ज्ञानी है।। जीवन०

कलियो, यह ऋवगुगठन खोलो। स्रोस नहीं है, मेरे श्रांस से ही मृदुपद घो लो॥ कोकिल-स्वरं लेकर त्राया है यह श्रशरीर समीर, सुखमय सौरभ ऋाज हुआ है तीर, पञ्चनाग का मन में कितना है रहस्य श्रो लघु सुकुमार शरीर! च्योम तुम्हारे रुचिर रङ्ग में डूबा है गम्भीर, सुरभि-शब्द की एक लहर में. तुम क्या हो. कुछ बोलो ।

कलियो, यह श्रवगुरठन खोलो॥

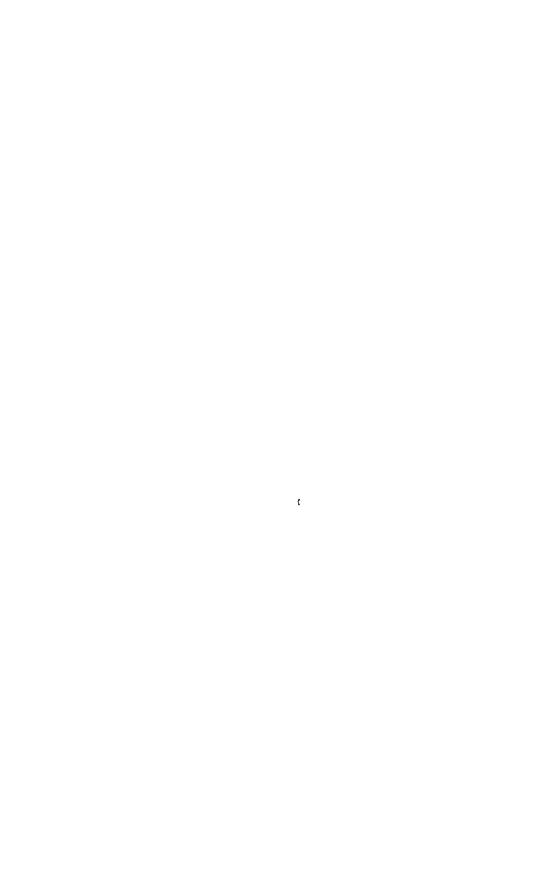

## रूपराशि

१६३१



यह रात—सतम—निस्तेष्ध—शान्त, केवल जग में है सजग श्वास!

है शिथिल भ्रमित-से दो पतंग;

मेरे दीपक के श्रास-पास!!

नभ-पथ यात्री तारे स-मौन, हलकी नीली लघु किरण डाल!
जागृति का देकर कुछ प्रकाश,
उज्ज्वल करते हैं श्रन्तराल!!

किलका के निद्रित श्रधर मखु,
कोमल शीतल निस्पन्द बन्द!
दें ऐसे भावों के समूह,
उर में जागें दो-चार छन्द!!

₹ ====

यह त्र्राभिनव श्री विकसित हो। तर उमङ्ग से निर्मित कलिका, स्वप्न-रूप से मुकुलित हो यह स्रभिनव श्री विकसित हो। चन्द्र-किरन का उज्ज्वल पावस, बरस-बरसकर सस्मित हो। तारो का श्रस्फुट शिशुपन, लुक-छिपकर छवि पर विस्मित हो। यह स्रभिनव श्री विकसित हो। मेरे यौवन के वैभव से. यह त्रानन्त श्री पुलकित हो। मेरे जीवन से सदैव ही इसका जीवन परिचित हो। यह त्र्राभिनव श्री विकसित हो।

शान्त है, नीरव है यह रात! सुकुमारी ! चुप !! पवन न पावे प्रति-प्वनि का त्र्राघात ! ं शान्त है, नीरव है यह रात !! श्वास-तार पर भूल रहा है. सुप्त शयित संसार। तारे हावों ही में इङ्गित-करते कम्पित प्यार। क्यों चिन्तित हो ! जग-हग पर है, मधुर नींद का भार। में हूं, तुम हो, जाग रहे हैं-दो विस्तृत संसार। श्रपनी वाणी में रख लो, मेरे उर का सम्वाद। त्रात्रो, सो जात्रो, मूलो

इस जाग्रतपन की याद !!

े समय शान्त है मौन तपस्वी-सा तप में लवलीन, रात्रि मुक्ते तो दिन ही है, केवल दिनकर से हीन, नभ के पद पर धरा पड़ी है, यह है चिर श्रिभिशाप, तारे अपना हृदय खोल दिखलाते हैं सन्ताप। प्रेयसि, जग है एक-🚎 भटकता शून्य सन्तम त्र्रज्ञात, एक ज्योति-सी उठो-, गिरो पथ-पथ पर बनकर प्रात। मैं तुमसे मिल सकूँ यथा उर से सुकुमार दुकूल, समय-लता में खिले मिलन के दिन का उत्सुक फूल, मेरे बाहु-पाश से वेिष्ठत हो यह मृदुल शरीर, चारो श्रोर स्वर्ग के होगा पृथ्वी का प्राचीर। नभ के उर में विमल नीलिमा, श्यित हुई सुकुमार,

उसी भाँति तुमसे निर्मित हो, उर-विस्तार । मेरा

4 ====

में तुमसे मिल गया प्रिये! यह है जीवन का अन्त इसी मिलन का गीत कोकिंले!

गा जीवन-पर्यन्त ।

पुमन मधुप को बुला-बुला कर,
देंगे यह सम्वाद
किल्याँ कल जागेंगी लेकर,
इसी मिलन की याद।

प्राची के बिखरे सब बादल,
बदल - बदलकर रूप
किरण-साँस में बतला देंगे,
मेरा मिलन अनूप।

इस संसार—विविर में है, ग्राति लघु प्राणों का वास सुख - दुख के दो कोण, उन्हीं में स्दन ग्रीर है हास।

इसके परिमित पल में है— इस जीवन का उपहास, एक दृष्टि में जन्म, दूसरी—

में है श्रमर प्रवास |

यह ससार शिशिर है—

तुम हो विश्वाकार वसन्त

मैं तुमसे मिल गया प्रिये!

यह है यात्रा का श्रन्त।

पल्लव के नव ग्रञ्चल में---मुख न छिपा मेरी सुकुमारि! विकल विश्व कोलाहल में। उषा तोङ तारों के फूल. खेल रही है बादल में: तू भी बन माला की रेख सो मेरे वक्स्थल में। स्वप्न देखकर यह त्र्याकाश-फैला है निर्मार-जल में: मेरे मानस में तू देवि! उसी भाँति जिखरे पल में। में तृ खिलकर समुद सहास श्रव इस जड़ जग-जगल में: भूलें नियति, वियति का चक्र, लय हो निज अन्तस्तल में।

**6** 

## वृन्दावन का वह रास-रङ्ग।

तुम ,रित-सी आई थीं सभीत, में १ में था उच्छुक्कल अनक्क ।

मेरे कितने थे रखे नाम, गोपाल, कृष्ण, बलवीर, श्याम,
स्नी गिलयों में थीं सभीत, इसिलए चलाती मुक्ते सक्क ।

नीले नम में तुम रोज-रोज, कितने ही तारे नये खोज,
मुक्तसे कहती थीं चलो आज, उनमें रहने की है उमक्क ।

सच ! भूठ !! (कहूँ मैं किस प्रकार ), गिरती थीं भूपर हार-हार,

मेरे हाथों में तन समेट, घर जाने का था नया ढक्क ।

मेरी बनमाला तोह-तोह, अपनी माला से जोह-जोह ।

मेरे उर-तट पर सदा छोह—देती थीं सॉसों की तरक्क ।

तुम रित-सी आई थां सभीत, में १ में था उच्छुक्कल अनंग ।

वृन्दावन का वह रास-रंग ।

<u>- \_\_\_\_\_\_</u>

मेरे सुख की किरन ग्रमर! जीवन-बूँदों से चल-चलकर; विखरो इन्द्र-धनुष बन कर। मेरे सुख की किरन, ग्रमर।

मेरे नव-जीवन बादल में
रङ्ग सुनहला दोगी भर १
बाला वन कर छू लोगी क्या
मेरा यह। पीड़ित श्रन्तर १

जन मेरे च्रिण सोते होंगे

श्रन्धकार के श्रम्बर पर;

सन तुम प्रथम प्रकाश-क्योति बन

उन्हें जगाना चूम श्रधर।

मेरी श्राँखों के श्राँस के विन्दु बने नीरव निर्मार; तब तुम उस धारा पर गिरना प्रतिविम्बित होकर मृदुतर।

मेरे जीवन-नम के नीचे जब हो अन्धकार-सागर; तब तुम घीरे-घीरे से ह्या
फेनिल-सी सजना सुखकर।
मेरे जीवन में जब ह्यावें
ह्यन्घकार के श्याम प्रहर;
तब तुम खद्योतों में छिपकर
ह्या जाना चुपचाप उतर।
मेरे सुख की किरन ह्यमर।

प्रिये, यह - मेरा है श्रिधवास। इसके पीछे ही मिलता है, पृथ्वी से श्राकाश। प्रिये, यह मेरा है श्रिधिवास। तारे नम से किरणें ही देकर हो जाते मौन, श्रम्बकार फैला जाता है, यहाँ न जाने कौन ? शिशिर - मीष्म - पावस - शिशु हँसकर, जल कर, रोकर स्राह! बन्दी हैं। (क्यों ऋरे, तुम्हारे, हग में त्रश्रु-प्रवाह !!) द्यम तो तक्या कक्या हो, श्राई हो मेरे द्वार! क्या मेरा श्रिधवास बनेगा

एक ग्रमर संसार !

१० ====

इस जग में जीवित हूं मैं,

कण-कण के परिवर्त्तन से

तुमने मुक्तको बाँघा है,

इन साँसों के बन्धन से!

चर हूँ, पर नियित नचाती,

मुक्तको मेरे ही मन से,

नश्वरता से लड़ता हूँ,

यौवन के अवलम्बन से।

मैं भूला अपनापन-पथ,

जग के इस अविदित वन से,

प्रेयिस ! आओ तारों के—

किलमिल प्रकाश-कम्पन से।

कहता है भारत तेरे गौरव की एक कहानी, चैभव भी बलिहार हुन्ना पा तेरे मुख का पानी। न्रजहाँ! तेरा सिंहासन था कितना न्रभिमानी! तेरी इच्छा ही बनती थी जहाँगीर की रानी!

> फूलां के यौवन से सिंडजत— केश-राशि थी खोली, तन से तो त् युवती थी पर— सन से कितनी भोली।

एक स्वप्न था कभी आगरे ने विस्मित हो देखा,

' मुग़लों के भाग्यों में थी वस एक सुनहली रेखा।

उस रेखा से ही सिंडजत तेरी मृदु आकृति आई,

जिस पर छवि-विभूति सोई थी यौवन में अलसाई!

सिंहासन के मिण्यों ने थी— शोभा वही निहारी, जिसके लिए सलीम— शाहजादे से बना भिखारी।

कान्तिमती थी मानो शशि-किरणों पर तू सोती थी, राजमहल की सरस सीप में तू जीवित मोती थी। वह मोती का प्यार—चुप रही ऐ सलीम, मत बोलो ! हस सौंदर्य-सुघा में मत विश्वमयी वासना घोलो !

वह मोती का प्यार—सजा है, जिसमे छिव का पानी! कैसे रिच्चित होगा? यह— दुनिया तो है दीवानी।

कोमल छिवि का मोल ! वासना ही के उपहारों में— श्रौर प्रेम का मोल रतन के—हीरों के—हारों में— करता है ससार, यही है उसकी रीति निराली, श्रन्धकार से तारों का विकय करती निशा काली।

यह न स्थान है जहाँ प्रेम का—
मूल्य लगाया जावे,
नूरजहाँ तेरे मन का सौदा—
सुलकाया जावे।

जहाँगीर क्या समम्म सका था तेरे मन की बातें, तेरे साथ उसे भावी थीं वर्च चाँदी की रातें। सारी रात देखते थे तारे तेरे हग-तारे, प्रातः तेरे ब्रॉसू बनकर बिखर गये थे सारे।

इस रहस्य ही में करुणा की
थी र अञ्यक्त कहानी,
कितने हृद्य-प्रदेशों की थी
एक साथ तू रानी।

्(न आँखों में देखी जाती— थी मिटरा की लाली, स्वप्न बनी तू श्रीर साथ ही स्वप्न देखने वाली)।

मिदियों के सागर में हूं शि तेरी गौरव-गाथा, अं उफ़, तेरे चरणों पर था किस-किस प्रेमी का माथा। जगत देखता रहा फूल वह तोड़ ले गया माली, हाथ बढ़े ही नहें गिर पड़ी यौवन की वह प्याली।

> नूर-रहित हो गया जहाँ, तेरे जग से जाने से, नूरजहाँ, तू जाग—जाग फिर मेरे इस गाने से।

[शाहजहाँ बीमार है । उसके चार पुत्र हैं—दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब । राज-सिंहासन के लिए उसके चारों पुत्रों में लड़ाई हो रही है । औरंगजेब ने दारा और मुराद को पराजित कर दिया है । वह शुजा का पीछा बंगाल में कर रहा है । शुजा बनारस, मुंगेर, मुर्शिदाबाद, ढाका से होता हुआ अराकान के राजा की शरण लेता है । वहाँ भी राजा से मनोमालिन्य होने के कारण शुजा अराकान के प्रशान्त वन में सदैव के लिए चला जाता है । में अराकान से पूछना चाहता हूँ — 'शुजा कहाँ है !']

मौन-राशि श्रो श्रराकान!

श्रथ-हीन श्रौर इति-हीन मौन,

यह मन है, तन भी यही मौन,

निर्जनता की बहुमुखी धार,

श्राविदित गित से है वही मौन।

यह मौन! विश्व का व्यथित पाप,

तुम में क्यों करता है निवास!

क्या व्योम देख कर! श्रारे व्योम—

में तारों का है मुक्त हास।

ये शिला-खंड—काले, कठोर—

वर्षा के मेघों-से कुरूप!

दानव-से बैठे, खडे या कि-श्रपनी भीषणता में श्रनप! ये शिला-एंड-मानों ग्रनेक पापों के फैले हैं समूह! या नीरसता ने चिर निवास-के लिये रचा है एक न्यूह! वह सर्प-(मृत्यु-रेखा सजीव)--खिंचती चलती है दिशा-हीन! विष मौन कर रहा है प्रवास, ले एक वक वाहन मलीन। दो भागों में जिह्वा-प्रवाह, चञ्चल है मुख-दुख के समान, तजता समीर फुफकार--ग्राह, यह देख मृत्यु का स-गति यान। श्रो श्रराकान ! यह विषम भूमि, भय ही जिसका है द्वारपाल, शिशुपन यौवन से है ऋजान, जर्जरपन ही था जन्मकाल। मुख सदृश न्यून हैं लघु प्रस्त, दुख के समान हैं कुश श्रपार, दोनों का ऋनुचित विवश योग, है जीवन का ग्रज्ञात, हार।

क्या-हार १ त्राह, वह शुजा वीर । सप्राम-भूमि में गया हार! यह वही शुजा है जो सदैव-वैभव का था जीवत विहार। यह वही शुजा है एक बार-जिससे सज्जित थे राज द्वार ! श्रव हार—(विजय की पतित राशि) लिंडजत करता है नार-चार ! जीवन के दिन क्या हैं ग्रानेक ? वृद्धा के सिर के श्याम केश ! जर्जरपन ही है मुक्त-द्वार, जिसके सम्मुख है मृत्यु देश ! यह वैभव का उज्ज्वल शरीर, टो दिन करता है ऋटहास. फिर देख स्वयं निज विकृत वेश. लिंजित हो करता है प्रवास ! वह शुजा । त्राह, फिर वही नाम-मचले बालक-सा बार बार, सोई स्मृति पर लघु हाथ मार, क्यों जगा रहा है इस प्रकार ? वह शाहजहाँ का राज्यकाल ! मानों हिमकर का रजत हासं!

लक्ष्मी का था इस्लाम-रूप! स्वर्गों का था भू पर निवास! वे दिन क्या थे । यौवन-विलास---सन्ध्या-बादल-सा था नवीन ! यह रास-रङ्ग--वह रास-रङ्ग--यौवन था यौवन में विलीन! घन भूल गया था व्यक्ति-भेद, उसकी गति का था हुआ नाश, था स्वर्ण-रजत का एक मूल्य, रत्नों में पीडित था प्रकाश। रमणी के कराठों पर स-रत्न, -सोया करता था बाहु-पाश, उन्छुङ्खलता भी थी प्रमत्त, चिन्ता जीवन से थी हताश। 'शासित के जी इलके सदैव--थे, शासक पर था राज्य-भार! उसकी जागृति से सभी काल, निद्रित रहता था दुराचार। उस दिन वह केवल था विनोद, जब नीली यमुना के समीप, सिञ्चत था उत्सुक जन-समूह, .(बुमते जाते थे नम-प्रदीप)।

काले बादल-से दो प्रमत्त. हाथी लङ्ते थे बार-बार. विद्युत-सा उद्धत चपल शब्द, सूचित कर देता था प्रहार। श्रपनी श्राँखों में भरे हर्ष-उत्सुकता, की चञ्चल हिलोर, नृप शाहजहाँ रवि रश्मि-युक्त-हो, देख रहा था उसी स्रोर। सम्मुख थे उसके राजपुत्र, चञ्चल घोड़ेां पर थे सवार. त्राश्चर्य उम**ङ्गो** का सदैव— हग में बहता था तीव ज्वार। श्रीरंगजेब की श्रीर एक-गज दौड़ा बन साकार क्रोध, पर थी उसकी तलवार तीन करने वाली चञ्चल विरोध । जीवन का ऋब ऋस्थिर प्रवाह, दो च्या तक ही था रहा शेष, पर वाह, शुजा रे शुजा वीर! तेरी चञ्चलता थी विशेष! न् तूने विद्युत बन कर सवेग, विद्युत-तर कर भाला विशाल,

उस मृत्यु-रूप गज के स-रोद्र, मस्तक पर छोड़ा था कराल। गज घूमा, तु श्रौरंगजेब-को बचा, हो गया ग्रमर वीर! में तुमे खोजता हूँ ग्रलक्ष्य, श्रव श्रराकान में हो श्रधीर। था शाहजहाँ बीमार श्रीर-दारा बैठा था नमित माथ, जिन पर त्राश्रित था राज्य भार, वे काँप रहे थे श्राज हाथ। दरबार हो गया नियम-हीन, प्रात:-दर्शन भी था न त्राह, रवि-शाहजहाँ से हुस्रा शून्य, प्रति दिन प्राची-सा ख्वाबगाह। गत तीस वर्ष का राज्यकाल, विस्तृत था स्वप्नों के समान, जिनमें निद्रित था बन प्रशान्त, इस जीवन का श्रस्तित्व ज्ञान। 'शाही-बुलन्द इक्तवाल' दारा का शासन था स-हास, पर शाहजहाँ का मृत्यु-कष्ट, क्रता मुख से मुख पर प्रवास। चिन्ता-निर्मित नत व्यथित शीश, भुकते थे दिन में श्रयुत बार, मृद वायु सह रही थी श्रनन्त, ग्राशीषों का श्रविराम भार। जिस तन पर मिशायों का प्रकाश। श्रपना जीवन करता व्यतीत. ग्राम वह तन है कितना मलीन! कितना निष्ठ्र है यह स्रतीत! जब शाहजहाँ ने एक बार, सोचा जीवन का निकट त्रन्ता हग से दो ब्रॉस गिरे, ब्रौर--उनमें श्राकाचा थी श्रनन्त। ये जीवन के दो दिवस शेष, जिनमें होंगी स्मृतियाँ त्र्रातीत, प्रिय ताजमहल के पास क्यों न, हों प्रेयसि-चिन्तन में व्यतीत 🕴 कुछ दूर—ग्रागरे में ग्रनूप, सञ्चित है समृति का श्रभु-विंदु, वह ताज-(वेदना की विभ्ति), ब्रिह्नित है भू पर पूर्ण इन्द्र । यह शाहजहाँ है एक न्यक्ति, जिसने इतना तो किया काम,

दे दिण विरह को एक रूप, है 'ताज' उसी का व्यथित नाम। पर---है प्रेयसि की स्मृति पवित्र, कितनी कोमल ! कितनी अन्प! फिर शाहजहाँ ने वन कठोर, क्यों दिया उसे पाषारण-रूप ! यदि फूलों से निर्मित ग्रम्लान, यह ताजमहल होता सहास, तब होता स्मृति का उचित चिन्ह, मैं क्यों रहता इतना उटास ! तारों की चितवन के समान, था शाहजहाँ ग्रपलक ग्राधीर, यमुना की लहरों से स-मोद, कीडा करता था मृद समीर। कितने भावों को कर विलीन, छोटे से हग के बीच ब्राज, दिल्ली का स्वामी बन मलीन, था देख रहा निस्तब्ध ताज। वह ताज ! देखकर उसे हायं, उठना था हग में विकल नीर, मुमताज ! कहाँ पाषारा-भार; है कहाँ तुम्हारा मृदु शरीर!

हैं कहाँ तुम्हारी मदिर-हिट, जिसमें निमान था श्रधंर-याने १ **श्र**धरों में संचित था श्रनूप, <u>इन्नुज</u>-सा कोमल मधुर गान ! था मघुर गान ! •• ग्रः, वह मुराद, श्रीरंगजेंच के सहित श्राज, हैं युना—युना भी हैं स-त्र्रोन, सजने को भीषरण युद्ध-साज । दिल्ली का सिंहासन विशाल, है श्राज युद्ध का पुरस्कार, जीवन होगा जय का स्वरूप, क्या मृत्यु-रूप होगी न हार हु <sup>नृप</sup> शाह्जहाँ की हीन शक्ति, <sup>बन गई</sup> सुतों <sub>का बल</sub> श्रपार, दारा, मुराद, श्रीर गज़े<sub>न,</sub> थे मानो जीवित श्रह्ङार। सतलज की लहरें हु<sup>हुँ</sup> जुन्ध, जन उठा भयङ्कर युद्ध-नाद, प्रतिविम्बित था जल में ग्रनन्त<u></u> सेना-समूह—भीषण विषाद। दारा का वैभव-पूर्ण युद्ध, **बृद्धा**-जीवन-सा था त्रशक्त,

छिहसर

(धन का सेवक था युद्ध-वाद्य, बह गया स्त्रर्ण के साथ रक्त!) वह दिल्ली से लाहौर, श्रीर— मुलतान सिन्ध से गया कच्छ, कल्षित-सा होने लगा नित्य. उसकी जय का त्र्याकार स्वच्छ ! दादर में दारा की विभूत-का द्रुत ब्राँस में था प्रवाह, नादिरा-हृदयसङ्गिनी স্থান, थी मृत्युसङ्गिनी ग्राह ! ग्राह ! दारा के 'उर पर श्रश्न श्रौर मोती बिखरे थे बन ग्राधीर, सिसकियों-भरे चुम्बन-समेत, था मृतक नादिरा का शरीर!! बन्दी था अब वह राजपुत्र, भिन्तुक-स्वरूप हो गया ईश ! च्त्र्रा-एक हुन्ना चीत्कार रुद्ध, फिर गिरा रक्त से सना शीश! वह शीश देख श्रीरंगजेब--हँसकर रोया था बहुत देर, मानो, निर्देयता ने उप-भूल, थोड़ी-सी करुणा दी त्रिखेर।

भोला मुराद-( मदिरा-प्रवीख )---'सोया था होकर शस्त्र-हीन, चुर्णों को त्रालमाई ऋनूप, थी दबा रही बॉदी नवीन, उस समय दुष्ट ग्रौरगजेब— ने भेजा था क्यों शेख मीर १ जिससे सहायता हीन सुप्त-भाई का बन्दी हो शरीर। त्रः शुजा ! श्रौर तुम ! कहो वीर ! बगाल तुम्हारा था प्रवास, मुख़-का दिन—मुख की रात शान्त, यह सत्रह वर्षों का निवास! उस राजमहल की शान्त वायु-पा ' शाहजहाँ का समाचार, निर्वल रोगी-सी हुई चुव्य, श्राकाद्मा का हिल उठा तार। तू बढ़ा हाथ में ले सगर्व, शासन का गौरव-पूर्ण भार, तेरा गौरव था एक चित्र---तेरा साहस था चित्रकार! थी शत्रु-वाहिनी ग्रति प्रमत्त, तू विमुख हुन्रा था बार-बार,

मानो दृढ तट पर शक्ति-हीन लहरों का था असफल प्रहारी श्रीरंगजेव से हुश्रा युद्ध, जिसमें थी गज-सेना श्रपार, विजयी वनकर भी कई वार, त्मको क्यों स्वीकृत हुई हार ? ढाका से भागा श्रराकान, खोकर श्रपना विजयी स्वभाव, कितनी नदियाँ कीं शीघ पार, श्राशाश्रों ही की बना नाव। गौरव-रत्त्रण के हेतु वीर! तूने ग्रपनाया वन-प्रदेश! रित्त है क्या ग्रव भी महान् ! तेरा वह विक्रम वीर वेश ? तेरे वैभव का मृदु विलास, इस अराकान से था अपार, इसके पर्वत से भी महान्, तेरे सुख का था मधुर भार। इसमें विभीषिका भी सदैव, रहती है हो-होकर सभीत, तेरे समीप मुस्कान मङ्गु, ग्राधरों में होती थी व्यतीत।

तर तोड़-तोड़कर यहाँ नित्य, मंना करता है ग्रष्टहास! तेरे शारीर में नव सुगन्धि, जिपटी-सी करती थी निवास! ते श्रपने वैभव का शारीर, ग्राया है तू इस भाँति श्रान्त, एकान्त भूमि में इस प्रकार, तू ही है उजड़ा एक प्रान्त! त्रों त्रशाल तन में प्रशान्त, वह शुजा हृदय की भाँति श्राज, क्या घड़क रहा है बन ग्रशान्त!

## श्रमिशाप

१६३०



नर्वर स्वर से कैसे गार्ज,

श्राज ग्रनर्वर गीत ?

जीवन की इस प्रथम हार में,

कैसे देखूँ जीत ?

उषा श्रभी सुकुमार; च्यों में—
होगी वही सतेज,

लता बनेगी श्रोस-विन्दु को

सरस मृत्यु की सेज,

कह सकता है कौन, देखता हूँ मैं भी चुपचाप। किसका गायन बने न जाने मेरे प्रति श्रिभिशाप!

क्या है ग्रान्तिम लक्ष्य— निराशा के पथ का १—ग्रज्ञात! दिन को क्यों लपेट देती है 'श्याम वस्त्र में रात १ ग्रीर, कॉच के टुकड़े विखरा— कर क्यों पथ के बीच, भूले हुए पिथक-शिश को टुख— देता है नम नीच १

ξ

यही निराशामय उलक्तन है क्या माया का जाल ? यहाँ लता में लिपटा रहता छिपकर भीषण ज्याल ।

देख रहा हूँ बहुत दूर पर,
शान्ति-रश्मि की रेख,
उस प्रकाश से मैं श्रशान्ति-तम—
ही सकता हूँ देख,
काँप रही स्वर-श्रनिल-लहर
प्रह-रहकर श्रधिक सरीष,
- डरकर निरपराध मन श्रपने—
ही को देता दोष!

कैसा है ऋन्याय १ न्याय का स्वप्न देखना पाप ! मेरा ही ऋानन्द बन रहा, मेरा ही सन्ताप !

हास्य कहाँ है १ उसमें भी है,
रोदन का परिणाम,
प्रेम कहाँ है १ घृणा उसी में
करती है विश्राम,
दया कहाँ है १ दूषित उसको—
करता रहता रोष,
पुराय कहाँ है १ उसमें भी तो—
छिपा हुन्ना है दोष,

धूल हाय ! बनने ही को, खिलता है फूल श्रन्ए । वह विकास है मुरभा जाने ही का पहला रूप । मेरे दुख में प्रकृति न देती

च्या भर मेरा साथ,

उठा शून्य में रह जाता है

मेरा मिचुक-हाथ,

मेरे निकट शिलाऍ, पाकर

मेरे श्वास-प्रवाह,

वड़ी देर तक गुज्जित करती—

रहतीं मेरी श्राह,

'मर-मर' शब्दों में हँसकर, पत्ते हो जाते मीन। भूल रहा हूँ स्वय, इस समय में हूं जग में कौन !

वह सिरता है—चली जा रही—
है र्वचल श्रविराम,
थकी हुई लहरों की देते
दोनों तट विश्राम,
मैं भी तो चलता रहता हूँ
निशिदिन श्राठों याम,
नहीं सुना मेरे भावों ने
'शान्तिशान्ति' का नाम,

(

लहरों को अपने अब्हों में तट कर लेता लीन। लीन करेगा कीन ! अरे यह मेरा हृदय मलीन!

२ ====

क्या शरीर है ? शुष्क धूल का—
थोड़ा-सा छवि जाल,
उस छवि में ही छिपा हुन्ना है
वह भीष्या कङ्काल,
उस पर इतना गर्व ? न्नारे,
इतने गौरव का गान,
थोड़ी-सी मदिरा है उस पर,
सीखा है बलिदान ?

मदमाती त्र्याखाँवाले, त्रो १ ठहर, त्रारे नादान ! एक-फूल की माला है उस पर इतना त्राभिमान १

इस यौवन के इन्द्र-धनुष में
भरा वासना-रङ्ग,
काले बादल की छाया में,
सजता है यह ढग,
श्रीर उमंगों में भूला है
बनकर एक उमंग;
एक दूरता-स्वप्न श्रांख में
कहता उसे 'श्रनग'—

वह 'श्रनङ्ग' जो धूल-कर्णों में भरता है, उन्माद । जर्जरपन में भी ले श्राता नवयौवन की याद।

श्रौर (याद श्राया श्रम)—

मृगनयनी का नयन-विलास,

हॅसती श्रौर लजाती थी—

चितवन कानों के पास,

गोल गुलाबी गालों में—

भरकर ऊषा का रङ्ग,

पैना तीर चला चितवन का,

करती थी भ्र-भङ्ग,

मैंने देखा था उसमें, गिरते फूलों का हास । सन्ध्या के काले अम्बर में मिटता अरुण-विकास ।

दूर ! दूर ! !— मत भरो कान में,
वह मतवाला राग,
यही चाहते हो में कर लूँ
इस जग से अनुराग !
गिरते हुए फूल से कर लूँ
क्या अपना शृगार !
निश्चल शव से प्यार !
गिन हालूँ कितनी आहों में अपने मन के भाव !
पथराई आँखों से कैसे देखूँ विष का साव !

त्रारे, पुराय की भाषा ही में क्यों कहते हो पाय ? चिराक सुखों की नीवों पर क्यों उठा रहे सन्ताप ? सुमन-रङ्ग से किस त्राशा पर करते श्रमर विहार ? श्रोस-य गों में देख रहे—सारे नम का श्रुंगार ?

प्यार प्यार क्यों प्यार कर रहे नश्वरता से प्यार ? , यहाँ जीत में छिपी हुई है इस जीवन की हार !

मृत्यु वही है, जिसमें होती, जीवित इंगा की हार, वे ही च्या क्यों भाग रहे हैं वर्तमान के पार ! मेरे श्रागे ही, मेरे जीवन का नाश-विलास, माँक शुक्तता रही चोर-सी, हृद्य सुमन के पास,

जीवन-स्राभा बनती जाती दिन-दिन स्रधिक मलीन। श्रंधकार में भी बनता हूँ मैं लोचन से हीन।

े भूल रहा हूँ पाकर स्मृति की, चञ्चल एक हिलोर, देख रहा हूँ में जीवन के किसी दूसरी श्रोर, हाँ, वह यीवन-लाली करती जीवन-सुमन विहार, मादकता में धूल-कर्णों से—भी करती थी प्यार,

शुष्क पत्तियों से भी करती आलिङ्गन का हाव। मतवाले बन-बनकर आते, मन के नीरस भाव।

काले भावों की रजनी में श्राशा का श्रभिसार, मेंने छिपकर देखा था, देखा था कितनी वार, उनका श्राना श्रीर समुत्सुक— मेरे मन का प्यार, दोनों भाव बना देते थे लिजत लोचन चार,

किन्तु, मुक्ते क्या मिलता था १ क्या बतला दूँ उपहार १ शीतल श्रोठों का मुरक्ताया-सा चुम्बन उस बार ।

उत्सुकता के बदले में यह भीषण श्रत्याचार ! घृगा, घृगा शत-जिह्वा से इसती थी बारम्बार, श्रॉखों की मदिरा का बन जाना श्रॉस् की धार, बाहु-पाश का शक्ति-हीन हो गिरना धनुषाकार.

यह था क्या उपहार, श्ररे इस जीवन का उपहार! फूल-रूप क्यों रखता है यह धूल-रूप ससार!

छ्रिवमय कहते हो जिसको जिसमें है रूप श्रपार, ' ' हाय ! भरा है उसमें कितने, पापों का संसार! पहन रहे हो हार, उसी में भूल रही है हार, पुराय मानकर क्यों करते हो, हन पापों से प्यार!

मुक्ते न छूना, जतलाश्रो मत श्रपना भूठा प्यार । धूल समक्तकर छोड़ चुका हूँ यह कलुषित ससार ।

## श्रञ्जलि १६२६

फ़लों की श्रधखुली श्रांख! मार्ग देख मेरे प्रियतम का, देख देख नीला आकाश। जब तक वे न यहाँ त्रावें, खुलने का मत कर व्यर्थ प्रयास ॥ सागर की गतिवती तरङ्गी ले उसौँस मत तट पर जाकर, चुप हो जा स्रो चञ्चल बाल ! मेरे प्रियतम के श्राने की, ध्वनि से देना ग्रपनी ताल ॥ ग्रोसों के विखरे वैभव! फैले हो श्रवनी पर, शासन-करने का यह त्रानुपम ढङ्ग। तुम से भी तो कोमल है, मेरे प्रियतम का उन्चल ग्रङ्ग ॥ मत उड़ना ए, त्राधु विनदु वन करना उन फूलों में वास। मेरा श्रनुपम धन श्रावे. जब तक इस निर्धन मन के पास ॥ तरवर के ऋो पीले पात! मत गिरना, मेरे प्रियतम को, तो त्रा जाने दो इस बार। त्राने पर उनके चरणो<sup>्पर</sup>, ्रिंग्स्कर हो जाना विलहार ॥ त्रो समीर के मन्दोच्छ्वास ! फूलों की प्याली में तब तक, मत भरना छ्रवि-सुधा श्रेपार। जन तक प्रियतम की पद-ध्वनियाँ, पहुँच न जावें मेरे द्वार॥ जल-कुबेर ए काले मेघ! प्रिय की विरई-ज्वाल दिखलाकर, ं। 'क्यों 'घरंसाते हो जल-धार 🕻 वसुधा के वैभव ही में तो, करते हो श्रपना विस्तार ॥ तब तक मौन रही जब तक, मेरे श्राँस का पारावार । मिला जावे तुम से करने को. प्रियतम के पद का श्रुङ्गार ॥ त्र<u>्यो मेरी तन्त्री के नाद!</u>

मत गूँजो, मेरी उँगली से

मत बोलो, त्रो प्राग्णधार!

मेरे मन में बस जाने दो,

पहले मेरा प्रिय स्वरकार॥

## ₹ =====

इस सोते ससार वीच, जगकर सजकर रजनी बाले कहाँ वेचने ले जाती हो. ये गजरे तारों वाले करेगा कौन, मोल सो रही हैं उत्सुक आँखें सारी कुम्हलाने दो. मत सुनेपन में श्रपनी निधियाँ न्यारी ॥ निर्मार के निर्मल जल में, ये गजरे हिला-हिला धोना। लहर इहरकर यदि चूमे तो, किञ्चित विचलित मत होना ॥ होने दो प्रतिविम्ब विचुरिवत, लहरों ही में लहराना। लो मेरे तारों के गजरे, निर्मार-स्वर में यह गाना॥ यदि प्रभात तक कोई त्राकर, तुम से हाय, न मोल करे।

तो फूलों पर त्र्योस-रूप मे, बिखरा देना सत्र गजरे॥ 3

श्ररे निर्जन वन के निर्मल निर्भर । इस एकान्त प्रान्त-प्राङ्ग्या में किसे सुनाते सुमधुर स्वर १ श्ररे निर्जन वन के निर्मल निर्फर! ग्रपना ऊँचा स्थान त्यागकर, क्यों करते हा ग्राध.पतन ! कौन तुम्हारा वह प्रेमी है, जिसे खोजते हो वन-वन ! विरइ-व्यथा में ऋश्र बहाकर, जल मय कर डाला सत्र तन ! क्या धोने को चले स्वय, श्रविदित प्रेमी के पद-रज-कन १ न्तघु पाषाणों के दुकडे भी, त्रमको देते हैं ठोकर! च्या भर ही विचलित होकर, कम्पित होते हो गति खोकर। लघु लहरों के कम्पित कर से. करते उत्सुक श्रालिगन।

कौन तुम्हें पथ बतलाता है,

मौन खड़े हैं सब तरगन!

श्रविचेल चल, जल का छल-छल,

गिरि पर गिर-गिरकर कल-कल स्वर।
पल-पल में प्रेमी के मन में,

गूजे ए कातर निर्मार!

या

श्रो समीर, प्रातः समीर ! मेरे पल्लव सोते हैं, टूटे न शान्त स्वप्नो का तार । तो घीरे-से ग्रात्रो. या-या रही दूर, देखो उस पार।} सुमन-शिशुत्रों ने तेरी, सरल श्राहट से दीं श्रॉखे खोल। सौन्दर्य-सुधा छलकाकार, ' यह घटा दिया वयों उसका मोल ? श्रो समीर, निष्द्र समीर ! कलियों को मत छुस्रो, वालिकाएँ हैं, सरला हैं, श्रनजान । मत उनके समीप, गाना उनमत्त भ्ररे, योवन के गान । तुम्हारा है प्रवाह, ध्वनि-पट से करते व्योम-विहार।

तो घीरे से ग्राग्रो,

या रही दूर देखी उस पार 11

निन्नानवे

त्री समीर, मादक समीर!

किसका शिशुपन चुरा-चुराकर,

भरते हो त्रोसों में त्राज ?

किसकी लाली छीन कर रहे,

उषा-प्रेयसी का यह साज ?

त्रारे, एक मोंके मे ही क्यों,

उहा दिए सब तारक फूल।

मेरे नयों भर दी,

भेरे जाग्रतपन की धूल ?

त्रो समीर, पागल समीर!

तस्वर के श्रो पीले पात!

किस श्राशा से तन्तु सम्हाले रहते हैं दिन रात १

रात हो या कि प्रभात।

पतले एक हाथ से पकडे हो तस्वर का गात।

श्रन्य तुम्हारे स्वजन,

हरे रङ्गों का ले परिधान।

हॅसते हैं पीलेपन पर क्या,

मर मर मर कर गान ?

सुनते हो चुपचाप,

श्रान्य पत्तों का यह श्रामिशाप।

उनका है श्रानन्द तुम्हारा

गिर जाना भू पर, समीर में हिल-डुल कर इस बार। दिखला देना पत्तों को,

यह विषमय सताप ॥

उनका ग्रान्तिम ससार॥

r,

समय की शीतल सॉस ! शिशिर ! तुम्हारे जीवन का पहिला दिन, पहिली रात। उसी समय तुमने छीने जीवन-तर्वर के पात. इंसते हो, छूते हो जग के सब सूखे ककाल: शिशुपन की क्रीड़ा में जीवन का यह रूप कराल ! बृद्ध सो रहा है, तेरा ही स्वप्न रहा है देख, तीन पंक्तियों में मस्तक पर है जीवन का लेख, वह त्राशा जो जर्जापन में ले माया का रूप, कड़ालों से हॅसती रहती तेरे ही अनुरूप, तेरा जीवन है जग के फूलों का जीवन-नाश,

एक सौ-दो

तेरी कीड़ा के कारण ही शून्य हुआ स्राकाश, मेरा जीवन तो व्रक्त से भी शीतल है स्रो कूर! क्यों रहता है फिर उससे तू डर कर इतनी दूर? जीवन-मुख है, वर्ण की सरिता का वारि-विलास, उठ कर पत्थर से ठोकर खाकर करता उपहास. · उस सुख से तेरे दुख में मिलती है ऋधिक मिठास, न्त्रमा में ही मेरा वसन्त है तुमा में श्रमर विलास, समय की शीतल सॉस।

मेरी गित है वहाँ जहाँ पर करुणा का है नाम नहीं।
में रहता हूँ वहाँ जहाँ रहने का कोई धाम नहीं।
मेरे कार्यों का होता है कोई भी परिणाम नहीं।
मेरे ब्रज में गोप नहीं, गोपियाँ नहीं, धनश्याम नहीं।

में जाता हूँ कहाँ, इसी का मुसको जिलकुल ज्ञान नहीं।
मुक्ते छोड़ कर श्रन्य किसी से मेरी है पहिचान नहीं॥

सूक्ष्म श्रीर श्रन्तर्यामिन् का मुक्त में होता है श्रवतार।
मूर्ति कहाँ है, विभव व्यूह का सजा रहा हूँ मैं संसार।
जाग रहा है चित्, सोता है श्रचित् प्रकृति बन बारम्बार।
श्राता कौन, कौन जाता है सुष्टि-महासागर के पार।

बद्ध मुक्त से सजा रहा हूँ चित् का मैं श्रस्तित्व श्रमन्द। सत रज तमकी वृत्ति चली जाती है महा-प्रलय पर्यन्त॥

परिवर्तन की चाल ! एक कर्ण घूम घूम कर सौ सौ बार । बना रहा है प्रलय, विश्व के बना रहा अप्राणित संसार । रात्रि और दिन के परदों पर खेल रहा जीवन बन व्यस्त । अन्धकार के काल-सर्प जब ढक लेते हैं विश्व समस्त—

क़ सौ चार

प्रकाशित होंगे कभी न हाय ! उठेगे जन ये तारे-नाल। एक छाया ही का श्रातङ्क बढेगा तुम पर ऐसा श्राह! निकल जावेगा तुम पर मूक रात्रि दिन का श्रविराम प्रवाह। श्राह, वे स्मृतियाँ कितनी उग्र, कहाँ हैं, कहाँ, कहाँ, किस स्रोर ! यहाँ कैसा था रजनी काल त्रीर कैसा तम था, उफ़, घोर ! **ऋौर** मेरी माँ का ससार हिल रहा था जब पल प्रति पल, ् नेत्र की उज्ज्वलता में सिमिट— गया था श्रन्धकार श्रविचल । श्राँख की पुतली पल में कभी भूल जाती थी अपनी चाल. देखते थे उसको चुपचाप प्यार के पाले भोले बाल । शुष्क श्रोठों का श्रविदित बोल चुरा ले गई पापिनी नायु. श्रोस की बॅ्दों-सी उड़ चली फूल से तन में बैठी त्रायु।

एक सौ श्राठ

त्र्यॉख घीरे धीरे थी खली दृष्टि निर्वेल पहुँची सब स्रोर, श्रीर पुतली ने धीरे छुत्रा बुक्ती ग्राँखों का सूला छोर। उसी त्तरा उज्ज्वल दीप-प्रकाश हो गया पल पल ग्रिधिक मलीन, ऋन्त में सन्ध्या-सा वन कहीं हो गया अन्धकार में लीन। त्राज भी वह स्मृति ले चुपचाप रखे हो ऋपना ऋवनत भार, यही तो है जीवन की हार यही तो टो टिन का ससार। यही तो दो दिन का ससार खिलाता है कितने ही फूल, न्त्रीर दो टिन के भूखे भ्रमर भूलते हैं श्रपनापन भूल ! तुम्हारा सुन्दर उपवन श्रीर तुम्हारा सुन्दर रूप विशाल, ग्राज है देख रहा ससार तृष्टें रोगा का नत कड़ाल। वायु त्राकर छू जाता शीघ देखते हो तुम उसका व्यङ्ग,

एक सौ नव

तभी सौरभ भारों से थका
सदा लिपटा रहता था श्रद्ध;
बने हो श्रव श्रतीत के विन्दु
बने हो श्रवनी पर निरुपाय,
बने स्थिर, सकरुण स्वप्नाकार
लिए श्रपना श्रविदित श्रभिप्राय।
न गिरना, मत गिरना ए सुनो !
सुरिक्ति रखना श्रपना द्वार,
कभी श्राऊँगा फिर इस श्रोर
श्राँख में भर श्राँस दो चार।

किन, मेरा सूखा-साजीवन,

रहने दो म सूना।

रहो दूर, मेरे मुख दुख की,

स्मृतियाँ तुम।मत छूना।

रङ्गों से मत मरो चित्र,

धुंधली रहने दो रेखा।

मेरे सूखे-से। थल में,

किसने गङ्गा-जल देखा?

गीत-विहॅग क्यों उड़े, श्रमी है मौन-श्रॅंधेरा मेरा।
हाय, न जाने कहाँ सो रहा स्मृति-सङ्गीत-सबेरा!!

श्रोसों के श्रद्धर से श्रङ्कित

कर दूँ व्यथा-कहानी।

उसमें होगा मेरी श्राँखों

के मोती का पानी।

उसे न छूना रह जावेगी

कैसे पार करूँ गी फिर में,

मेरी

कथा

हृदय-ग्रपरिचित

दूरी १

ग्रधूरी।

एक सौ ग्यारहः

्रे अख की नहीं, किन्तु दुख हो की बनी रहूंगी रानी। मेरे मन ही में रहने दो, मेरी करुण कहानी॥

श्रन्थकार का श्रम्बर पहने,

रात बिता दूँ सारी।
दीप नहीं, तारक-प्रकाश में,
खोजूँ स्मृति-निधि न्यारी॥
श्रोस सहश श्रवनी पर बिखरा—
कर यह योवन सारा।
किसी किरण के हाथ समर्पित
कर दूँ जीवन प्यारा॥

तब तक यह सूखा-सा जीवन रहने दो तुम सूना। रहो दूर, मेरे सुख-दुख की स्मृतियाँ तुम मत छूना॥